

सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित



गीताप्रेस, गोरखपुर

ग्रुद्रक तथा प्रकाशक विनरयामदास जालान गीता प्रे.स , गोर ख पुर

> सं० १९९६ प्रथम संस्करण ६२५० . सं० १९९५ द्वितीय संस्करण ६०००

मृल्य 🔑) छः आना

### श्रीहरि:

### प्रस्तावना

### 

ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यकान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४, ५ और ६ का नाम ऐतरेयोपनिषद् है। यह उपनिषद् ब्रह्मविद्याप्रधान है। भगवान् रांकराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । इसके उपोद्घात-भाष्यमें उन्होंने मोक्षके हेतुका निर्णय करते हुए कर्म और कर्मसमुचित ज्ञानका निराकरण कर केवल ज्ञानको हो उसका एकमात्र साथन बतलाया है। फिर ज्ञानके अधिकारीका निर्णय किया है और बड़े समारोहके साथ कर्मकाण्डीके अधिकारका निराकरण करते हुए संन्यासीको ही उसका अधिकारी ठहराया है। वहाँ वे कहते हैं कि 'गृहस्थाश्रम' अपने गृहविरोषके परिप्रहका नाम है और यह कामनाओंके रहते हुए ही हो सकता है तथा ज्ञानीमें कामनाओंका सर्वथा अभाव होता है। इसिंछिये यदि किसी प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे किसीको गृहस्था-श्रममें ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनाशून्य हो जानेसे अपने गृहविशेषके परिग्रहका अभाव हो जानेके कारण उसे खतः ही मिक्षकत्वकी प्राप्ति हो जायगी । आचार्यका मत है कि 'यावजीवमग्निहोत्रं जुहोति' आदि श्रुतियाँ केवल अज्ञानियोके लिये हैं; बोधवान्के लिये इस प्रकारकी कोई विधि नहीं की जा सकती।

इस प्रकार विद्वान्के लिये पारित्राज्यकी अनिवार्यता दिखलाकर वे जिज्ञाष्ट्रके लिये भी उसकी अवश्यकर्तव्यताका विश्वान करते हैं। इसके लिये उन्होंने 'शान्तो दान्त उपरतिस्तितिक्षुः' 'अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम्' 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनंके अमृतत्वमानशुः' आदि श्रुति और 'ज्ञात्वा नैष्कर्म्यमाचरेत्' 'ब्रह्माश्रमपदे वसेत्' आदि स्मृतियोंको उद्घृत किया है। ब्रह्मजिज्ञासु ब्रह्मचारीके लिये भी चतुर्याश्रमका विधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि उसके विषयमें

यह रांका नहीं की जा सकती कि उसे ऋणत्रयकी निवृत्ति किये बिना संन्यासका अधिकार नहीं हैं, क्योंकि गृहस्थाश्रमको स्वीकार करनेसे पूर्व तो उसका ऋणी होना ही सम्भव नहीं है । अतः आचार्यका सिद्धान्त है कि जिसे आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा है और जो साध्य-साधनरूप अनित्य संसारसे मुक्त होना चाहता है, वह किसी भी आश्रममें हो, उसे संन्यास ग्रहण करना ही चाहिये।

इस सिद्धान्तके मुख्य आधार दो ही हैं—(१) जिज्ञासुको तो इसिलिये गृहत्याग करना चाहिये कि उसके लिये गृहस्थाश्रममें रहते हुए ज्ञानोपयोगिनी साधनसम्पत्तिको उपार्जन करना किटन है और (२) बोधवान्में कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जाता है, इसिलिये उसका गृहस्थाश्रममें रहना सम्भव नहीं है । अतः ज्ञानोपयोगिनी साधन-सम्पत्तिको उपार्जन करना तथा कामनाओंका अभाव—ये ही गृहत्यागके मुख्य हेतु हैं। जो लोग घरमें रहते हुए ही शम-दमादि साधनसम्पन्न हो सकते हैं और जिन बोधवानोंकी निष्कामतामें अपने गृहविशेषमें रहना वाधक नहीं होता वे घरमें रहते हुए भी ज्ञानोपार्जन और ज्ञानरक्षा कर ही सकते हैं। वे खरूपसे संन्यासी न होनेपर भी वस्तुतः संन्यासधर्मसम्पन्न होनेके कारण आचार्यके मतका ही अनुसरण करनेवाले हैं। अस्तु।

इस उपनिषद्में तीन अध्याय हैं। उनमेंसे पहले अध्यायमें तीन खण्ड हैं तथा दूसरे और तीसरे अध्यायमें केवल एक-एक खण्ड है। प्रथम अध्यायमें यह बतलाया गया है कि सृष्टिके आरम्भमें केवल एक आत्मा ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसने लोक-रचनाके लिये ईक्षण (विचार) किया और केवल संकल्पसे ही अम्म, मरीचि और मर—इन तीन लोकोंकी रचना की। इन्हें रचकर उस परमात्माने उनके लिये लोकपालोंकी रचना करनेका विचार किया और जलसे ही एक पुरुषकी रचनाकर उसे अवयवयुक्त किया। परमात्माके सङ्गल्पसे ही उस विराट् पुरुषके इन्द्रिय, इन्द्रियगोलक और इन्द्रियाधिष्ठाता

देव उत्पन्न हो गये । जब वे इन्द्रियाधिष्टाता देवता इस महासमुद्रमें आये तो परमात्माने उन्हें भूख-प्याससे युक्त कर दिया। तब उन्होंने प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा आयतन प्रदान किया जाय जिसमें स्थित होकर हम अन्न-भक्षण कर सकें। परमात्माने उनके छिये एक गौका शरीर प्रस्तुत किया, किन्तु उन्होंने 'यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है' ऐसा कहकर उसे अम्बीकार कर दिया। तत्पश्चात् घोडेका शरीर लाया गया किन्तु वह भी अस्वीकृत हुआ । अन्तमें परमात्माने उनके लिये मनुष्यका शरीर लाया । उसे देखकर सभी देवताओंने एकखरसे उसका अन-मोदन किया और वे सब परमात्माकी आज्ञासे उसके भिन-भिन्न अवयवों-में बाक, प्राण, चक्ष आदि रूपमे स्थित हो गये। फिर उनके छिये अन्नको रचना की गयी। अन्न उन्हें देखकर भगने लगा। देवताओंने उसे वाणी, प्राण, चक्ष एवं श्रोत्रादि भिन्न-भिन्न करणोंसे प्रहण करना चाहा; परन्तु वे इसमें सफल न हुए। अन्तमें उन्होंने उसे अपानद्वारा प्रहण कर लिया । इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जानेपर प्रमात्मान विचार किया कि अब मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिये, क्योंकि मेरे बिना यह सार। प्रपञ्च अकिञ्चिक्तर ही है । अतः वह उस प्ररूपकी मूर्द्रसीमाको विदीर्णकर उसके द्वारा उसमें प्रवेश कर गया । इस प्रकार जीवभावको प्राप्त होनेपर उसका भूतोंके साथ तादाल्य हो जाता है। पीछे जब गुरुकृपासे बोध होनेपर उसे अपने सर्वज्यापक हाद्र खरूपका साक्षात्कार होता है तो उसे 'इरम्'--इस तरह अपरोश्वरूप-से देखनेके कारण उसकी 'इन्द्र' संज्ञा हो जाती है।

इस प्रकार ईक्षणसे छेकर परमात्माक प्रवेशपर्यन्त जो सृष्टिकम बतलाया गया है, इसे ही विद्यारण्यस्वामीने ईश्वरसृष्टि कहा है। 'ईक्षणादिप्रवेशान्तः संसार ईशकल्पितः'। इस आख्यायिकामें बहुत-सी विचित्र बातें देखी जाती हैं। यों तो मायामें कोई भी बात कुत्तृहळ जनक नहीं हुआ करती; तथापि आचार्यका तो कथम है कि यह केवळ अर्थवाद है। इसका अभिप्राय आत्मबोध करानेमें है। यह केवळ आत्माके अद्वितीयत्व- का बोध करानेके लिये ही कही गयी है, क्योंकि समस्त संसार आत्मा-का ही संकल्प होनेके कारण आत्मखरूप ही है । द्वितीय अध्यायके आरम्भमें इसी प्रकार उपक्रम कर भगत्रान् भाष्यकारने आत्मतत्त्वका बड़ा सुन्दर और युक्तियुक्त विवेचन किया है ।

इस अध्यायमें आत्मज्ञानके हेतुभूत वैराग्यकी सिद्धिके लिये जीवकी तीन अवस्थाओंका-—जिन्हें प्रथम अध्यायमें 'आवसथ' नामसे कहा है—वर्णन किया गया है। जीवके तीन जन्म माने गये हैं—(१) वीर्य-क्र्यसे माताकी कुक्षिमें प्रवेश करना, (२) बालकरूपसे उत्पन्न होना और (३) पिताका मृत्युको प्राप्त होकर पुनः जन्म प्रहण करना। 'आत्मा वे पुत्र नामासि' (कौपी० २।११) इस श्रुतिके अनुसार पिता और पुत्रका अमेद है; इसीलिये पिताके पुनर्जन्मको भी पुत्रका तृतीय जन्म बतलाया गया है। वामदेव ऋषिने गर्भमें रहते हुए ही अपने बहुत-से जन्मोंका अनुभव बतलाया था और यह कहा था कि मैं लोहमय दुर्गोंके समान सैकड़ों शरीरोंमें बंदी रह चुका हूँ, किन्तु अब आत्मज्ञान हो जानेसे मैं श्येन पक्षीके समान उनका मेदन कर बाहर निकल आया हूँ। ऐसा ज्ञान होनेके कारण ही वामदेव ऋषि देहपातके अनन्तर अमरपदको प्राप्त हो गये थे। अतः आत्माको भूत एवं इन्द्रिय आदि अनात्मप्रपञ्चसे सर्वथा असंग अनुभव करना ही अमरत्व-प्राप्तिका एकमात्र साधन है।

इस प्रकार द्वितीय अध्यायमें आत्मज्ञानको परमपद-प्राप्तिका एक-मात्र साधन बतलाकर तीसरे अध्यायमें उसीका प्रतिपादन किया गया है। वहाँ बतलाया है कि हृदय, मन, संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मित, मनीषा, ज्रित, स्मृति, संकल्प, कृतु, असु, काम एवं वरा ये सब प्रज्ञानके ही नाम हैं। यह प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापित, समस्त देवगण, पञ्चमहाभूत तथा उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज आदि सब प्रकारके जीव-जन्तु है। यही हाथी, घोड़े, मनुष्य तथा सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत् है। इस प्रकार यह सारा संसार प्रकानमें स्थित है, प्रज्ञानसे ही प्रेरित होनेवाला है और खयं भी प्रज्ञानखरूप ही है, तथा प्रज्ञान ही ब्रह्म है। जो इस प्रकार जानता है वह इस लोकसे उत्क्रमण कर उस परमधाममें पहुँच समस्त कामनाओंको प्राप्तकर अमर हो जाता है।

यही इस उपनिपद्का सारांश हैं । इसका प्रधान उद्देश्य ब्रह्मका सार्वाल्य-प्रतिपादन ही हैं । आदिसे अन्ततक इसका यही उद्देश्य रहा हैं । प्रथम अध्यायमें देवताओं के आयतन याचना करनेपर उन्हें क्रमशः गी और अश्वके शरीर दिखलाये गये; परन्तु उन्हें वे अपने अनुरूप प्रतीत न हुए । उसके पश्चात् मनुष्य-शरीर दिखलाया गया । उसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे ही अपने आयतनरूपसे स्वीकार भी किया । देवताओं की उत्पत्ति विराद् शरीरके अवयवोंसे हुई थी; अतः विराद्के अनुरूप होनेके कारण उन्हें मानव-शरीर ही आयतन्रूपसे ब्राह्म हुआ । इससे यही सिद्ध होता है कि मानव-शरीर ही जीवके परमकल्याणका आश्रय है; उसमें स्थित होनेपर ही वह परमपद प्राप्त कर सकता है । अकारणकरूणामय श्रीभगवान्की कृपासे हमें वह परमलाम प्राप्त करनेका सौभाग्य हुआ है, अतः हमें ऐसा प्रयन्न करना चाहिये कि यह अत्यन्त दुर्लम सुअवसर निष्फल न हो जाय ।

अनुवादक



### श्रीहरिः

## विषय-सूची

| विषय                                                                                                                  | бâ   | विषय                                                                                                            | <b>वृ</b> ष्ठ                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| १- शान्तिपाठ                                                                                                          | • 9  | १४- अनका पलायन और उ                                                                                             | <b>स</b> के                       |  |
| प्रथम अध्याय                                                                                                          |      | प्रहणका उद्योग                                                                                                  | ··· 43                            |  |
|                                                                                                                       |      | १५- अपानद्वारा अन्नग्रहण                                                                                        | ٠٠. ٧٧                            |  |
| प्रथम सण्ड                                                                                                            |      | १६ - परमात्माका शरीर प्रवेश-                                                                                    | ļ                                 |  |
| २. सम्बन्धभाष्य •••                                                                                                   | ٥    | सम्बन्धी विचार                                                                                                  | ••• ५५                            |  |
| ३. आत्माके ईक्षणपूर्वक सृष्टि                                                                                         | ३२   | १७ परमारमाका मूर्डद्वारसे                                                                                       |                                   |  |
| ४. सृष्टिकम                                                                                                           | ३५   | <b>शरीरंप्रवेश</b>                                                                                              | 42                                |  |
| ५. पुरुषरूप लोकपालकी रचना                                                                                             | 36   | १८- जीवका मोह और उसकी                                                                                           |                                   |  |
| ६. इन्द्रियगोलक, इन्द्रिय और                                                                                          |      | निवृत्ति '                                                                                                      | ···                               |  |
| इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी                                                                                           |      | १९. 'इन्द्र' शब्दकी व्युत्पत्ति                                                                                 | €5                                |  |
| उत्पत्ति ••• •••                                                                                                      | ३९   | द्वितीय अध्याय                                                                                                  |                                   |  |
| द्वितीय खण्ड                                                                                                          |      | प्रथम खण्ड                                                                                                      |                                   |  |
|                                                                                                                       |      | २० प्रस्तावना •                                                                                                 | ···                               |  |
| ७. देवताओंकी अन्न एवं                                                                                                 |      | २१. पुरुषका पहला जन्म                                                                                           | ··· ७ <b>९</b>                    |  |
| आयतनयाचना •••                                                                                                         | ४२   | २२. पुरुषका दूसरा जन्म                                                                                          | ८२                                |  |
| ८. गो और अश्वरारीरकी उत्पत्ति                                                                                         |      | २३. पुरुषका तीसरा जन्म                                                                                          | ८५                                |  |
| तथा देवताओंद्वारा उनकी                                                                                                |      | २४- वामदेवकी उक्ति                                                                                              | وي                                |  |
| अस्वीइति ***                                                                                                          | 88   |                                                                                                                 |                                   |  |
| £ 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -                                                                             |      | २५- वामदेवकी गति •                                                                                              | (6                                |  |
| ९ मनुष्यशरीरकी उत्पत्ति और                                                                                            |      | रतः वामदवका गात<br>तृतीय अध्याय                                                                                 | (6                                |  |
| देवताओंद्वारा उसकी स्वीकृति                                                                                           | i ¥4 |                                                                                                                 | ••                                |  |
| देवताओंद्वारा उसकी स्वीकृति<br>१०- देवताओंका अपने-अपने                                                                |      | तृतीय अध्याय                                                                                                    |                                   |  |
| देवताऑद्वारा उसकी स्वीङ्गति<br>१० देवताओंका अपने-अपने<br>. आयतनींमें प्रवेश •••                                       | ४६   | तृतीय अध्याय<br>प्रथम खण्ड                                                                                      | ··· ९o                            |  |
| देवताओंद्वारा उसकी स्वीकृति<br>। देवताओंका अपने-अपने<br>आयतनोंमें प्रवेश •••<br>११• क्षुषा और पिपासाका विभाग          |      | तृतीय अध्याय<br>प्रथम खण्ड<br>२६- आत्मसम्बन्धी प्रभ                                                             | ··· ९o                            |  |
| देवताओंद्वारा उसकी स्वीकृति<br>। देवताओंका अपने-अपने<br>अायतनींमें प्रवेश  । ११ श्रुषाऔर पिपासाका विभाग<br>स्तीय सण्ड | ४६   | तृतीय अध्याय<br>प्रथम खण्ड<br>२६- आत्मसम्बन्धी प्रभ<br>२७- प्रज्ञानसंज्ञक मनके अनेक                             | ··· ९०<br>नाम ९३<br>·· <b>९</b> ७ |  |
| देवताओंद्वारा उसकी स्वीकृति<br>। देवताओंका अपने-अपने<br>आयतनोंमें प्रवेश •••<br>११• क्षुषा और पिपासाका विभाग          | ४६   | तृतीय अध्याय<br>प्रथम खण्ड<br>२६. आत्मसम्बन्धी प्रभ<br>२७. प्रज्ञानसंज्ञक मनके अनेक<br>२८. प्रज्ञानकी सर्वरूपता | ··· ९०<br>नाम ९३<br>·· <b>९</b> ७ |  |

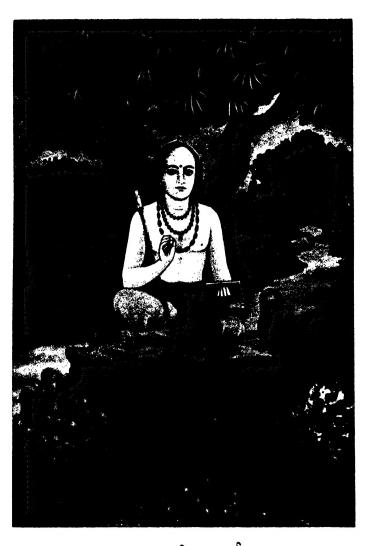

भगवान श्रीशङ्कराचार्य

### तत्सद्वहाणे नमः

# एतरेयोपनिषद्

मन्त्रार्थ, ज्ञाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित

---

मनस्तापतमःशान्त्यै यस्य पादनखच्छटा । शरचन्द्रनिभा भाति तं वन्दे नीलचिन्मणिम् ॥

### **ज्ञान्ति**पाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरा-वीर्म एघि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीते-नाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं विद्ष्यामि । सत्यं विद्ष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ ॐ वाश्तिः ! वाश्तिः !! वाश्तिः !!!

मेरी वागिन्दिय मनमें स्थित हो और मन वाणीमें स्थित हो [अर्थात् मेरी वागिन्दिय और मन एक-दूसरेके अनुकूछ रहें ]। हे स्वप्रकाश परमात्मन् ! तुम मेरे समक्ष आविर्भूत होओ। [हे वाक् और मन !] तुम मेरे प्रति वेदको छाओ। मेरा श्रवण किया हुआ मेरा परित्याग न करे। अपने इस अध्ययनके द्वारा मैं रात और दिनको एक कर दूँ [अर्थात् मेरा अध्ययन अहर्निश चछता रहे ]। मैं ऋत (वाचिक सत्य) का भाषण करूँ और सत्य (मनमें निश्चय किया हुआ सत्य) बोर्छै। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे; वह वक्ताकी रक्षा करे। वह मेरी रक्षा करे और वक्ताकी रक्षा करे। विविध्व तापकी शान्ति हो।

## Mala Bleala

### प्रथम सण्ह

<del>--->0</del>

#### सम्बन्धभाष्य

परिसमाप्तं कर्म सहापरब्रह्म-विषयविज्ञानेन । संपा प्रयोजनम् **कर्मणो** ज्ञानसहितस्य गतिरुक्थविज्ञानद्वारेणोप-संहता । "एतत्सत्यं ब्रह्म प्राणा-ख्यम्'' ''एप एको प्राणस्य सर्वे देवा निभूतयः'' ''एतस्य प्राणस्या-त्मभावं गच्छन्देवता अप्येति" इत्युक्तम् । सोऽयं देवताप्यय-पुरुषार्थः, एष लक्षणः

यहाँतक अपरब्रह्म (हिरण्यगर्भ) विपयक विज्ञान ( उपासना ) के सहित कर्मका निरूपण हुआ \* । उस ज्ञानसहित कर्मकी परा गतिका उक्थविज्ञानके 🕇 द्वारा उपसंहार किया गया है । ि उस उपसंहारका मूलके वाक्योंद्वारा प्रदर्शन कराते हैं- \ ''यह प्राण-संज्ञक सत्यब्रह्म है" "यह एक देव हैं" "सम्पूर्ण देव इस प्राणकी ही विभूतियाँ हैं ।" 'इस प्राणके तादात्म्यको प्राप्त होकर उपासक देवतामें लीन हो जाता है''--ऐसा कहा गया। यह देवतामें लय होना ही परम पुरुपार्थ है, यही मोक्ष है स चायं यथोक्तेन और वह यह ( देवतालयरूप मोक्ष )

🐲 ऐतरेय ब्राह्मणान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४, ५ और ६ का नाम ऐतरेयोपनिषद् है। इसमें केवल ब्रह्मविद्याका ही निरूपण किया गया है। इससे पूर्ववर्ती अध्यायोंमें अपर ब्रह्मकी उपासनाके सिंहत कर्मका वर्णन है। अतः इस वाक्यसे यहाँ उसका परामर्श किया है।

🕆 उक्य प्राणको कहते हैं। अतः 'वह उक्य यानी प्राण मैं हूँ' दृढ़ भावनाके द्वारा उधीमें लय हो जाना 'उक्यिवज्ञान' है।

ज्ञानकर्मसमुचयसाधनेन प्राप्तव्यो नातः परमस्तीत्येके प्रतिपन्नाः । तान्त्रिराचिकीर्पुरुत्तरं केवलात्म-ज्ञानविधानार्थम् 'आत्मा वा इदम्' इत्याद्याह् ।

कथं पुनरकर्मसंवन्धिकेवला-<sub>प्रतिपाद्य</sub> त्मविज्ञानविधानार्थ <sup>विचारः</sup> उत्तरो ग्रन्थ इति गम्यते ?

अन्यार्थानवगभात् । तथा च पूर्वोक्तानां देवतानामग्न्यादीनां मंसारित्वं दर्शियिष्यत्यश्चनाया-दिदोपवच्चेन ''तमश्चनापिपा-साम्यामन्ववार्जन्'' (१।२।१) इत्यादिना । अश्चनायादिमत्सर्वं संसार एवः परस्य तु ब्रह्मणो-ऽश्चनायाद्यत्ययश्चतः ।

भवत्वेवं केवलात्मज्ञानं मोक्ष-साधनं न त्वत्रा-समुचयवादिन आक्षेपः कम्येंवायिक्रियते, इस ज्ञानकर्मसमुचयरूप यथोक्त साधन-से ही प्राप्त होने योग्य है; इससे परे और कुछ नहीं है—ऐसा कुछ छोग समझते हैं। उन [समुचय-वादियोके मत] का निराकरण करने-की इच्छासे श्रुति केवल आत्म-विज्ञानका विधान करनेके लिये 'आत्मा वा इदम्' इत्यादि ग्रन्थका उल्लेख करती है।

पूर्व ० - परन्तु यह कैसे ज्ञात होता है कि आगेका ग्रन्थ कर्मके सम्बन्ध-से रहित केवल आत्मज्ञानका ही विधान करनेके लिये हैं ?

सिद्धान्ती—क्योंकि इसमे [ब्रह्म-ज्ञानके सिवा ] किसी और अर्थका ज्ञान नहीं होता | इसके सिवा श्रुति ''उमे भूख और पिपासासे युक्त कर दिया'' इत्यादि वाक्योंसे उन अग्नि आदि पूर्वोक्त देवताओंको श्रुधा आदि देगोंसे युक्त दिख्छाते हुए उनका संसारित्व भी प्रदर्शित करेगी | पर-ब्रह्म भूख-प्यास आदिसे अतीत है— ऐसी श्रुति होनेके कारण श्रुवा आदिसे युक्त तो सब-का-सब संसार ही है |

पूर्व ० - इस प्रकार केवल आत्मज्ञान ही मोक्षका साधन भले ही हो, परन्तु उसमें केवल कर्मत्यागी पुरुपका ही अधिकार नहीं है, क्योंकि इस विशेषाश्रवणात् । अकर्मिण आश्रम्यन्तरस्येहाश्रवणात् । कर्म च
बृहतीसहस्रलक्षणं प्रस्तुत्यानन्तरमेवात्मज्ञानं प्रारम्यते । तस्मात्
कर्म्येवाधिक्रियते ।

न च कर्मासंबन्ध्यात्मविज्ञानं
पूर्ववदन्त उपसंहारात् । यथा
कर्मसंबन्धिनः पुरुषस्य स्वर्यात्मनः
स्थावरजङ्गमादिसर्वप्राण्यात्मत्वस्रुक्तं ब्राह्मणेन मन्त्रेण च "सूर्य आत्मा" (ऋश्सं०१।११५।१) इत्यादिना, तथेव 'एप ब्रह्मेष इन्द्रः' (३।१।३) इत्या-सुपक्रम्य सर्वप्राण्यात्मत्वम् 'यच स्थावरं सर्वे तत्प्रज्ञानेत्रम्' (३।१।३) इत्युपसंहरिष्यति। विषयमें कोई विशेष श्रुति नहीं है; अर्थात् किसी कर्मत्यागी आश्रमान्तर-का यहाँ उल्लेख नहीं है । और बृहतीसहस्र नामक कर्मकी अवतारणाकर उसके अनन्तर ही आत्मज्ञानका प्रारम्भ कर दिया है। अतः इसमें कर्मठ पुरुषका हो अधिकार है।

इसके सिवा आत्मज्ञान कर्मसे सर्वथा असम्बद्ध भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी अन्तमें उसका पहले-हीके समान उपसंहार किया जिस प्रकार ब्राह्मणमन्त्रने ''सूर्य आत्मा जगतस्तस्थ्रपश्चें'' इस वाक्यद्वारा सूर्यके आत्मभावको प्राप्त हुए [सूर्यमण्डलान्तर्वतीं ] कर्म-सम्बन्धी पुरुषको स्थानरजंगमादि सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा बतलाया है उसी प्रकार श्रति 'एप ब्रह्मैप इन्द्रैः' इत्यादि मन्त्रसे समस्त प्राणियोंके आत्मखरूपत्वका उपक्रम कर उसका 'यच स्थावरं सर्वे तत्प्रज्ञानेत्रम्" इत्यादि वाक्यद्वारा उपसंहार करेगी।\*

१. सूर्य जङ्गम और स्थावरका आत्मा है। २. यह ब्रह्मा है, यह इन्द्र है। ३. जो कुछ स्थावर-अङ्गम है वह सब प्रशा (चेतन) द्वारा प्रवृत्त होनेवाला है।

इस प्रकार जैवे पूर्व अध्यायमें कर्मसम्बन्धी उपासनाका विषय होनेसे

संहितोपनिषदि तथा ''एतं होव बहुबुचा महत्युक्थे मीमांसन्ते" ( ऐ० आ० ३ । २ । ३।१२) इत्यादिना कर्मसंबन्धि-त्वमुक्त्वा ''सर्वेषु भृतेष्वेतमेव ब्रह्मेत्याचक्षते" इन्युपसंहरति तस्यैव ''योऽयमञ्जरीरः प्रज्ञात्मा" इत्युक्तस्य ''यश्रामा-वादित्य एकमेव तदिति विद्यान्" इत्येकत्वमुक्तम् । इहापि ''कोऽय-मात्मा" (३।१।१) इत्युपक्रम्य प्रज्ञात्मत्वमेव ''प्रज्ञानं ब्रह्म'' (३ । १।३)इति दर्शयिष्यति । तस्मा-न्नाकर्मसंबन्ध्यात्मज्ञानम् । पुनरुक्त्यानर्थक्यमिति चेत्।

कथम् ? "प्राणो वा अहमस्म्यूषे" इत्यादिब्राह्मणेन "सूर्य आत्मा"

इसी प्रकार संहितोपनिपद्में भी ''इसीको बहुबृच (ऋग्वेदी ) बृहती-सहस्र नामक सत्रमें विचारते हैं" इत्यादि श्रुतिसे उसका कर्मसम्बन्धित प्रतिपादन कर ''सम्पूर्ण भूतोंमें इसीको 'ब्रह्म' ऐसा कहते हैं" इस प्रकार उपसंहार किया है। तथा ''जो यह अशरीरी चेतन आत्मा है'' इस प्रकार बतलाये हुए उस आत्माका ही ''जो यह सूर्यके अन्तर्गत है वह एक ही है-ऐसा जाने" इस वाक्यद्वारा एकत्व प्रति-पादन किया है। तथा यहाँ (इस उपनिपद्में ) भी ''यह आत्मा कौन है'' इस प्रकार उपक्रम कर ''प्रज्ञान ब्रह्म हैं" इस वाक्यसे इसका प्रज्ञा-खरूपत्व ही प्रदर्शित करेंगे । अतः आःमज्ञान कर्मत्यागसे संबन्ध नहीं रखता ।

यदि कही कि पुनरुक्ति होनेके कारण तो यह प्रकरण व्यर्थ ही है:\* किस प्रकार [ब्यर्थ है सो बतलाते हैं-] ''हे ऋपे ! मैं निश्चय प्राण ही हूँ" इत्यादि ब्राह्मणसे तथा 'सूर्य आत्मा हैं"

अन्तमें उपास्यका सर्वातमत्व प्रतिपादन किया है उसी प्रकार इस अध्यायमें 'एप ब्रह्मा' इत्यादि वाक्योंसे वतलाया गया है। अतः जिस प्रकार वह देवताज्ञान कर्मसम्बन्धी था उसी प्रकार यह आत्मज्ञान भी कर्मसम्बन्धी ही है—ऐसा अनुमान होता है।

क्योंकि कर्मका तो पहले ही निरूपण किया जा चुका है।

इति मन्त्रेण च निर्धारितस्यात्मन
"आत्मा वा इदम्" इत्यादिब्राह्मणेन "कोऽयमात्मा" (३।१।
१) इति प्रश्नपूर्वकं पुनर्निर्धारणं
पुनरुक्तमनर्थकमिति चेत्, नः
तस्येव धर्मान्तरविशेषनिर्धारणार्थत्वास्र पुनरुक्ततादोपः ।

कथम् ? तस्यैव कर्मसंबन्धिनो जगत्सृष्टिस्थितिसंहारादिधर्मवि-शेषनिर्धारणार्थत्वात केवलोपा-स्त्यर्थत्वाद्वा । अथवा आत्मे-त्यादिपरो ग्रन्थसन्दर्भ आत्मनः कर्मणोऽन्यत्रोपासना-कमिण: प्राप्ती कर्मप्रसावेऽविहितत्वात्के-वलोऽप्यात्मोपास्य इत्येवमर्थः 1 भेटाभेटोपास्यत्वाद्वेक

इत्यादि मन्त्रद्वारा निश्चित किये आत्माका ''यह आत्मा कौन है'' इस प्रकार प्रश्न करके ''[पहले] यह सब आत्मा ही [था]'' इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति और निरर्थक ही है—यदि कोई ऐसा कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि उसीके किसी अन्य विशेष धर्मका निश्चय करनेके लिये होनेसे इसमें पुनरुक्तिका दोप नहीं है।

वह किस प्रकार दोपयक्त नहीं है [सो बतलाते हैं-] उस कर्मसम्बन्धी आत्माके ही जगत्की रचना, पालन और संहार आदि विशेष धर्मोंका निर्धारण करनेके लिये किंवा केवल उसकी उपासनाके [निरूपणके] लिये [ इस प्रकारकी पुनरुक्ति सदोप नहीं है ] । अथवा यों समझो कि कर्मका निरूपण करते समय विधान न करनेके कारण कर्मी आत्माकी कर्मको छोडकर उपासना प्राप्त नहीं होती थी: अतः ''आत्मा वा इदमग्रे'' आदि ग्रन्थसमूह यह बतलानेके लिये ही है कि केवल आत्मा भी उपासनीय है। मेद और अभेदरूपसे उपास्य होनेके कारण एवात्मा एक ही आत्मा कर्मके विषयमें कर्मविषये भेददृष्टिभाक् , स एवा-कर्मकालेऽभेदेनाप्युपास्य इत्येव-मपुनरुक्तता ।

''विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो-भय५सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जुते'' (ई० उ० ११) इति, ''कुर्वन्नेवेह कर्माण जिजी-विषेच्छत५समाः" (ई० उ० २) इति च वाजिनाम् । न च वर्ष-शतात्परमायुर्मरर्यानाम् **।** कर्मपरित्यागेनात्मानम्रपासीत दर्शितं च "तावन्ति युषोऽह्वां सहस्राणि भवन्ति" इति । वर्षशतं चायुः कर्मणैंव व्याप्तम् । दर्शितश्च मन्त्रः ''कुर्व-न्नेवेह कर्माणि" इत्यादिः

भेददृष्टिसे युक्त है और वही कर्म-दृष्टिको छोड़ देनेके समय अभेद-रूपसे भी उपासनीय है—इस प्रकार यह अपुनरुक्ति ही है।

''जो पुरुष विद्या ( उपासना ) और अविद्या (कर्म) इन दोनोंको साथ-साथ जानता है वह अविद्यासे मृत्यको पार करके विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर छेता है'' तथा लोकमें कर्म करता हुआ ही सौ वर्पतक जीवित रहनेकी इच्छा करे" —ऐसा [ ईशोपनिषदमें ] वाजसनेयी शाखावालोंका कथन है । मनुष्योंकी परमायु भी सौ वर्पसे अधिक नहीं है, जिससे कि वह कर्मपरित्याग-द्वारा आत्माकी उपासना कर सके । ''पुरुपकी आयुके इतने ( छत्तीस ) ही \*सहस्र दिन होते हैं'' ऐसा [इस ऐत**रेयार**ण्यक**में** ही ] दिख-लाया भी गया है। और वह सी वर्षकी आयु कर्मसे ही न्याप्त इसके लिये ''कुईन्नेवेह कर्माणि'' इत्यादि मन्त्र पहले दिखलाया ही है 🕇

<sup>#</sup> ऐतरेय आरण्यकमें छत्तीस-छत्तीस अश्वरके एक सहस्र बृहतीछन्द हैं। अतः उसमें कुछ छत्तीस सहस्र अश्वर हुए। इतने ही दिन मनुष्यक्की परमायुमें होते हैं।

<sup>†</sup> इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दशरथादिके समान जो सी वर्धसे भी अधिक जीवित रहनेवाले पुरुप हैं वे तो सो वर्धसे ऊपर जानेपर कर्मत्याग कर ही सकते हैं । उनके लिये भी आगेकी श्रुतियाँ जीवनपर्यन्त कर्मीनुष्टानकी आवश्यकता बतलाती हैं ।

तथा ''यावजीवमग्निहोत्रं जुहोति''
''यावजीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां
यजेत'' इत्याद्याश्च । ''तं
यज्ञपात्रेर्दहन्ति'' इति च ।
ऋणत्रयश्चतेश्च । तत्र पारित्राज्यादि शास्त्रं ''व्युत्थायाथ
मिश्चाचर्यं 'चरन्ति'' ( वृ० उ०
३ । ५ । १, ४ । ४ । २२ ) इति
आत्मज्ञानस्तुतिपरोऽर्थवादः ।
अनिधकृतार्थो वा ।

नः परमार्थविज्ञाने फलादर्शने

क्रियानुपपत्तेः । य-अक्षेपिनरासः दुक्तं कर्मिंगं आत्म-

ज्ञानं कर्मसंबन्धि च इत्यादि, तन्न । परं द्याप्तकामं सर्वसंसारदोपवर्जितं ब्रह्माहम-स्मीत्यात्मत्वेन विज्ञाने, कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजनमात्मनो-

ऐसा ही ''यावजीवन अग्निहोत्र करता है'' ''जीवनपर्यन्त दर्श-पूर्णमाससे यजन करें'' इत्यादि तथा [बृद्धावस्थामें भी कर्मत्यागका निपेध स्चित करनेवाळी] ''उस-को [मरनेके अनन्तर] यज्ञपात्रोंके सिहत जलाते हैं'' इत्यादि श्रुतियोंसे और ऋणत्रयकी स्चना देनेवाळी श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। श्रुतिमें जा ''[यितजन] सर्वसंग परित्याग करके भिक्षाटन किया करते हैं'' इत्यादि संन्याससम्बन्धी शास्त्र है वह आत्मज्ञानकी स्तुति करनेवाळा अर्थवाद है। अथवा जिसे कर्मका अधिकार नहीं है उसके लिये हैं।

सिद्धान्ती—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उस परमार्थ—आत्म-तत्त्वका ज्ञान हो जानेपर कियाका कोई फल नहीं देखा जाता; इसलिये किया नहीं हो सकतो । तुमने जो कहा कि आत्मज्ञान कर्मीको ही होता है और वह कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाला है, सो ठीक नहीं । 'सम्पूर्ण सांसारिक दोपोंसे रहित पूर्णकाम ब्रह्म मैं हूँ' इस प्रकार ब्रह्मका आत्मनावसे ज्ञान हो जानेपर कर्म-फलको न देखनेके कारण कृत अथवा कर्तव्यसे अपना कोई प्रयोजन ऽपश्यतः फलादर्शने क्रिया नोप-पद्यते ।

फलादर्शनेऽपि नियुक्तत्वा-त्करोतीति चेन्न, आत्मक्शिनो <sup>नियोगाविषयत्वम्</sup> नियोगाविषयात्म-दर्शनात् । इष्ट्योगमनिष्टवियोगं चात्मनः प्रयोजनं पश्यंस्तद्पा-यार्थी यो भवति य नियोगस्य विषयो दृष्टो लोके। न त त-द्विपरीतनियोगाविषयब्रह्मात्मन्व-दर्शा ।

ब्रह्मात्मत्वद इर्यपि मंश्लेबि-युज्येत नियोगाविषयोऽपि सन्न कश्चित्र नियुक्त इति सर्व कर्म सर्वेण सर्वेदा कर्तव्यं प्राप्नोति। तचानिष्टम् । न च स नियोक्तं शक्यते केनचितः आम्ना-यस्यापि एे॰ उ॰ ३न देखनेवाले प्रस्पेस कोई क्रिया नहीं हो सकती।

यदि कहो कि फल दिग्वायी न देनेपर भी शासाजा होनेके कारण वह कर्म करता ही है तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि वह शास्त्राज्ञांक अविषयभूत आत्माका दर्शन वर छेता है । जो पुरुष अपना और अनिध्यरिहाररूप प्रयोजन देखकर उसके उपायका अर्थी होता है, छोकमें वही विधि-निपेधकृप | नियोगका विषय होता . देग्वा गया है: उसके विपरीत नियोगके अविषयभूत ब्रह्ममें आत्मत्व-का दर्शन करनेवाला पुरुष नियोग-का विषय होता नहीं देखा जाता ।

यदि ब्रह्मात्मत्व-दर्शन करनेवाला पुरुष नियोगका अविषय होनेपर भी शास्त्रमें नियुक्त हो तो कोई नियुक्त न होनेवाला तो रहा हो नहीं। इससे यही प्राप्त होता है कि सबको सर्वदा सम्पूर्ण कर्म करते रहना चाहिये । किन्तु यह अभीष्ट नहीं है। वह (आत्मदर्शी) तो किसीय भी नियोजित नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र भी उसीसे तत्प्रभवत्वान । न हि उत्पन्न हुआ है । अपने विज्ञानमे खिब्रानोत्थेन वचसा खयं नियुज्यते । नापि बहुवित्खा-म्यविवेकिना भृत्येन ।

आम्नायस्य नित्यत्वे सति स्वातन्त्र्यात्सर्वान्प्रति नियोक्तृत्व-सामध्यमिति चेन्न उक्तदोपात् । तथापि सर्वेण सर्वदा सर्वमविशिष्टं कर्म कर्तव्यमित्युक्तो दोषोऽण्य-परिहार्य एव ।

तदिष शास्त्रेणैव विधीयत

शास्त्रस्य विरुद्धार्थ-इति चेद् यथा कर्मवोधकत्वानुपपत्तिः कर्तव्यता शास्त्रेण
कृता तथा तद्द्यात्मज्ञानं तस्यैव
कर्मिणः शास्त्रेण विधीयत इति
चेत्, नः विरुद्धार्थकोधकत्वानुपपत्तेः । न क्षेकस्मिन्कृताकृतसंबन्धित्वं तद्धिपरीतत्वं च
वोधियतुं शक्यम्, शीतोष्णतामिवाग्नेः ।

उत्पन्न हुए वचनसे ही कोई खयं नियुक्त नहीं हो सकता और न बहुइ खामी ही अपने अल्पइ सेवक-से नियुक्त हो सकता है।

यदि कहो कि नित्य होनेके कारण वेदका नियोक्तृत्व-सामर्थ्य खतन्त्रतापूर्वक सबके प्रति है; तो उपर्युक्त दोपके कारण ऐसा कहना ठीक नहीं । ऐसी अवस्थामें भी 'सबको सब कर्म अविदेपरूपसे करने चाहिये'—यह ऊपर बतलाया हुआ दोप अपरिहार्य ही रहता है ।

यदि कहो कि उसका विधान
भी शास्त्रने ही किया है अर्थात्
जिस प्रकार शास्त्रने कर्मकी
कर्तन्यता बतलायी है उसी प्रकार
उस कर्मीके लिये ही उस आत्मज्ञानका भी शास्त्रने ही विधान किया है
तो ऐसा कहना भी उचित नहीं,
क्योंकि उसका विरुद्ध-अर्थ-बोधकत्व
सम्भव नहीं है। अग्निकी शीतलता
और उष्णताके समान एक ही
शास्त्रमें पाप-पुण्यके सम्बन्धित्व और
उसके विपरीतत्वका बोध कराना—
[ये दोनों विरुद्धधर्म] सम्भव
नहीं हैं।

न चेष्ट्रयोगचिकीर्षा आत्म-नोऽनिष्टवियोगचिकी-सिद्धवस्त**नः** शास्त्रानोध्यत्वम् धी शास्त्रकृता, सर्वप्राणिनां तद्दर्शनात् । शास्त्र-कृतं चेत्तदुभयं गोपालादीनां न अशास्त्रज्ञत्वात्तेषाम् । यद्धि स्वतोऽप्राप्तं तच्छास्रेण बोधयितच्यम् । तचेत्कृतकर्तव्य-ताविरोध्यात्मज्ञानं ञास्रेण कृतम्, कथं तद्विरुद्धां कर्तव्यतां पुनरुत्पाद् येच्छीततामिवाद्यां तम इव च भानी ।

न बोधयत्येवेति चेन्न, "स म आत्मेति विद्यात्" (को० उ० ३।९) "प्रज्ञानं ब्रह्म"(३।१।३) इति चोपसंहारात्। "तदात्मा-नमेवावेत्" (बृ० उ०१।४। ९) "तत्त्वमसि" (छा० उ० ६। ८-१६) इत्येवमादिवा-क्यानां तत्परत्वात्। उत्पन्नस्य

इसके सिवा अपनी इष्टवस्तुके संयोगकी इच्छा तथा अनिष्ट पदार्थके परित्यागकी अभिलापा भी शास्त्र-जनित नहीं है, क्योंकि यह सभी प्राणियोंमें [स्वभावसे हो ] देखी जाती है । यदि शास्त्रजनित होतीं तं। ये दोनों इच्छाएँ ग्वाले आदिमें दिखायी न देतीं; क्योंकि ने अशास्त्रज्ञ होते हैं । जो वस्तु स्वतः प्राप्त नहीं होती वही शास्त्रद्वारा बोद्धव्य होती है। इस प्रकार यदि शास्त्रने कृत और कर्तव्यताके विरोधी आत्मज्ञान-का उपदेश किया है तो फिर बह अग्निमें शीतलताके समान तथा सूर्यमं अन्धकारके समान उसकी विरुद्ध कर्तव्यताको किस प्रकार उत्पन्न करेगा है

यदि कहो कि वह ऐसा बोध कराता ही नहीं है तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि ''वह मेरा आत्मा है—ऐसा जाने'' तथा ''प्रज्ञान ही ब्रह्म है'' इस प्रकार उपसंहार किया गया है, तथा ''उस (जीव-रूपमे अवस्थित ब्रह्म) ने अपनेको ही जाना'' ''वह तू ही है'' इत्यादि वाक्य भी आत्मज्ञानपरक ही हैं। उत्पन्न हुआ ब्रह्मात्मविज्ञान

ि अध्याय १

20

ब्रह्मात्मविज्ञानस्याबाध्यमान-त्वासान्तत्पन्नं भ्रान्तं वेति शक्यं वक्तुम् ।

त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य तुल्यत्वमिति चेत प्रयोजनाभावे ''नाकतेनेह कश्रन'' मंग्यासस्य **स्वतःसिद्ध**त्वम् (गीता ३।१८)

इति स्मृतेः, य आहुर्विदित्वा ब्रह्म च्युत्थानमेव कुर्यादिति तेषामप्येष समानो ढोपः प्रयो-जनाभाव इति चेन्नः अक्रिया-मात्रत्वाद् व्युत्थानस्य । अविद्या-निमित्तो हि प्रयोजनस्य भावो न वस्तुधर्मः सर्वेत्राणिनां तद्दर्शनात् । प्रयोजनतृष्णया च प्रेर्यमाणस्य वाद्मनःकार्यः प्रवृत्तिदर्शनान् । "सोऽकामयत जाया मे स्यात" (ब॰ उ॰ १ । ४ । १७) इत्यादिना पुत्रवित्तादि पाङ्ग-लक्षणं काम्यमेवेति ''उमे होते

भी बाधित होने योग्य न होनेके कारण अनुत्वन या भ्रान्तिजनित नहीं कहा जा सकता।

यदि कहा कि ''उसे इस लोकमें अकृत (कर्मत्याग) से भी कोई प्रयोजन नहीं है" इस स्मृतिके अनुसार बोधवानुको त्याग करनेमें भी प्रयोजनाभावकी समानता ही है; अर्थात जो छोग कहते हैं कि ब्रह्मको जानकर ब्युत्थान (कर्म-त्याग ) ही करना चाहिये उनके लिये भी यह प्रयोज**ना**भावकृष दोप समान ही है, तो उनका यह कथन ठीक नहीं क्योंकि ब्युत्थान तो अक्रिया ही है \* । प्रयोजनका भाव तो अविद्याके कारण रहता है। वह वस्तुका धर्म नहीं है क्योंकि बात सभी प्राणियोंमें देखी यह जाती है: अर्थात् प्रयोजनकी तृष्णा-से प्रेरित होते हुए प्राणियोंकी वाणी मन और शरीरद्वारा प्रवृत्ति होती देखी गयी है तथा वाजसनेयी ब्राह्मणमें भी ''उस ( आदिपुरुष ) ने इच्छा की कि मेरे पत्नी हो" इत्यादि कथनके द्वारा ''ये दोनों ( साध्य-साधनरूप)

प्रयोजन तो कियाके लिये अपेक्षित होता है; इसलिये अकियारूप व्यत्थानके लिये किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है ।

एषणे एव" ( बृ० उ० ३ । ५ । १; ं एपणाएँ ही हैं" इस निश्चयके अनुसार ४ | ४ | २२ ) इति वाजसनेयि- यही ज्ञात होता है कि पुत्र-त्रित्तादि ब्राह्मणेऽवधारणात् ।

अविद्याकामदोषनिमित्ताया वाद्मनःकायप्रवृत्तेः पाङ्कलक्ष-विद्योऽविद्यादिदोपाभा-वादनपपत्तेः क्रियाभावमात्रं व्युत्थानम्, न तु यागादिवदनु-भावात्मकम् । तच विद्यावत्पुरुषधर्म इति न प्रयो-जनमन्वेष्टच्यम् । न हि तमसि प्रवत्तस्योदित आलोके यदर्त-तिकंप्रयो-पङ्कण्टकाद्यपतनं जनमिति प्रश्नाहम ।

तर्ह्यर्थप्राप्तत्वान व्यत्थानं चोदनाईमिति गा-कामाभावे र्हस्थ्ये चेत्परं ब्रह्म-आत्मशस्यापि गा**र्हरू**यानुपपत्तिः विज्ञानं जातं तत्रे- हो परब्रह्मका ज्ञान हो जाय तो उसे

ेपाङ्क्तऌक्षण∗ कर्म काम्य ही है ।

अतः विद्वानके अविद्या आदि दोषोंका अभाव हो जानेके कारण अविद्या एवं कामनारूप होनेवार्छ। मन, वाणी और शरीरकी पाङ्करूपा प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हैं; इसिंखये ब्युत्थान का अभावमात्र है, वह यागादि-के समान अनुष्टेयरूप और भावा-त्मक नहीं हैं। वह तो विद्यावान् परुपका धर्म ही है; अतः उसके लिये किसी प्रयोजनका अन्वेषण करनेकी आवश्यकता नहीं है। अन्धकारमे प्रवृत्त होनेवाला पुरुष यदि प्रकाशके उदित होनेपर गड्ढे. कीचड और काँटे आदिमें नहीं गिरता तो 'इस ( उसके न गिरने ) का क्या प्रयोजन है ?' ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता।

तब तो स्वभावतः प्राप्त होनेके कारण ब्युत्थान चोदना (विधिवाक्य) का विषय नहीं है। इसपर यदि कहो कि यदि किसीको गृहस्थाश्रममें

<sup>#</sup> पंक्ति छन्द पाँच अक्षरका होता है। उससे सहदाना होनेके कारण जिस कर्ममें पत्नी, पुत्र, दैववित्त, मान्यवित्त और कर्म इन पाँच साधनोंका योग होता है वह पांक्त कर्म कहलाता है।

वास्त्वकर्वत आसनं न ततोऽन्यत्र गमनमिति चेन्न, कामप्रयुक्तत्वा-द्रार्हस्थ्यस्यः "एतावानवै कामः" (बृ० उ०१।४।१७) इति "उमे ह्येते एषणे एव" (बृ० उ० ३।५। १; ४ । ४ । २२ ) इत्यवधार-णात् । कामनिमित्तपुत्रवित्तादि-संबन्धनियमाभावमात्रं हि ततोऽन्यत्र गमनं व्युत्थान-म्रच्यते । अतो न गार्हस्थ्य एवा-कुर्वत आसनग्रत्पन्नविद्यस्य गुरुशुश्रुषातपसोरप्यप्रति-पत्तिर्विदुषः सिद्धा ।

अत्र केचिद् गृहस्था भिक्षागृहस्थानामाक्षेपः
वाच त्रस्यमानाः
स्कष्मदृष्टितां दर्शयन्त उत्तरमाहुः।
भिक्षोरपि भिक्षाटनादिनियमदर्शनाहेहधारणमात्रार्थिनो गृह-

उस आश्रममें ही कुछ न करते हुए वैठा रहना चाहिये, वहाँसे कडीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिये. तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि ''इतनी ही कामना है'' ''ये दोनों एपणाएँ ही हैं'' इत्यादि वाक्योंसे निश्चित किया जानेके कारण गृहस्थाश्रम तो कामनासे ही प्रयुक्त है। कामनाके निमित्तभूत पुत्र-वित्तादिके सम्बन्धके नियमका अभावमात्र ही 'ब्युत्थान' है; उनके पाससे कहीं अन्यत्र चला जाना 'व्युत्थान' नहीं कहा जाता। अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसके लिये कुछ न करते हुए गृहस्थाश्रममें ही स्थित रहना सम्भव नहीं हैं। इससे विद्वान्के छिये गुरुशुश्रुषा और तपस्याकी अनुपपत्ति सिद्ध होती है।

इस विषयमें कोई-कोई गृहस्थ पुरुष भिक्षाटनादिके भय और तिरस्कारसे डरनेके कारण अपनी सूक्ष्मदर्शिता प्रकट करते हुए उत्तर देते हैं—'केवल देहधारणमात्रके इच्छुक भिक्षुके लिये भी भिक्षाटनादि-का नियम देखा जाता है; अतः स्थस्यापि साध्यसाधनैषणोभयवि-निर्मुक्तस्य देहमात्रधारणार्थमश-नाच्छादनमात्रम्यपजीवतो गृह एवास्त्वासनमिति ।

नः स्वगृहविशेषपरिग्रहनियमस्य कामप्रयुक्तत्वादि-

तस्य निरासः

त्युक्तोत्तरमेतत्। स्व-

गृहिवशेषपरिग्रहाभावे च शरीर-धारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छादना-र्थिनः स्वपरिग्रहिवशेपाभावेऽर्था-द्भिक्षुकत्वमेव ।

शरीरधारणार्थायां भिक्षाट
विद्वन्यास- नादिप्रवृत्तो यथा

विचारः नियमो भिक्षोः शौ
चादो च, तथा गृहिणोऽपि

विदुषोऽकामिनोऽस्तु नित्यकर्मसु

नियमेन प्रवृत्तिर्यावजीवादिश्चृति
नियुक्तत्वात् प्रत्यवायपरिहारा
येति । एतिभयोगाविषयत्वेन

[ पुत्र-वित्तादि ] साध्य और [ कर्म-उपासना आदि ] साधन दोनोंकी एवणाओंसे मुक्त हुए केवल देह-धारणके लिये भोजनाच्छादनमात्रसे निर्वाह करनेवाले गृहस्थको भी घरहीमें रहना चाहिये।'

परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि अपने गृहविशेषके परिप्रहका नियम कामनाप्रयुक्त ही है—इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया ही जा चुका है । और अपने गृह-विशेषके परिप्रहका अभाव होनेपर तो केवल शरीरधारणमात्रके लिये भोजनाच्छादनकी इच्छा करनेवाले पुरुषको अपने परिप्रह-विशेषका अभाव होनेके कारण खतः भिक्कुल ही प्राप्त हो जाता है ।

जिस प्रकार भिक्षुके लिये शरीर-रक्षामें उपयोगी भिक्षाटनादिकी प्रवृत्ति एवं शौचादिका नियम है उसी प्रकार विद्वान् और निष्काम गृहस्थको भी 'यावजीवादि' श्रुति-से नियुक्त होनेके कारण प्रत्यवायकी निवृत्तिके लिये नित्यकमों में नियमसे प्रवृत्ति हो सकती है [ऐसा यदि कोई कहे तो] इस कथन-का तो पहले ही प्रतिवाद किया जा चुका है, क्योंकि नियोगका विदुषः प्रत्युक्तमशक्यनियोज्य-त्वाचेति ।

यावजीवादिनित्यचोदनानर्थ-क्यमिति चेत् ?

नः अविद्वद्विषयत्वेनार्थव-च्वात् । यत्तु भिक्षोः शरीरधार-णमात्रप्रवृत्तस्य प्रवृत्तेर्नियतत्वं तत्प्रवृत्तेर्न प्रयोजकम् । आचमन-प्रवृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्यप्र-योजनार्थत्वमवगम्यते । न चा-प्रिहोत्रादीनां तद्वदर्थप्राप्तप्रवृत्ति-नियतत्वोपपत्तिः ।

अर्थप्राप्तप्रवृत्तिनियमोऽपि प्र-योजनाभावेऽनुपपन्न एवेति चेत् ?

नः तिन्नयमस्य पूर्वप्रवृत्ति-सिद्धत्वात्तदतिक्रमे यत्नगौरवात् । अविषय तोनेके कारण विद्वान् नियुक्त नहीं किया जा सकता।

पूर्व ० — तब तो 'यावजीवन अग्निहोत्र करे' इत्यादि नित्य विधिकी व्यर्थता ही सिद्ध होती है।

सिद्धान्ती-नहीं, अविद्वान्-विषयक होनेके कारण वह सार्थक है। केवल शरीरधारणमात्रके लिये भिक्षाटनादिमें प्रवृत्त हुए यतिकी प्रवृत्तिका जो नियतत्व है वह प्रवृत्तिका प्रयोजक नहीं आचमनमें प्रवृत्त हुए पुरुपकी <u> पिपासानिवृत्तिके</u> समान उसके भिक्षाटनादिका क्षिधानिवृत्ति आदि-के सिवा] कोई अन्य प्रयोजन नहीं समझा जाता । परन्तु इसके समान अग्निहोत्रादि कर्मीका स्वतः प्राप्त प्रवृत्तिको नियत करना नहीं माना जा सकता।\*

पूर्व ० - परन्तु प्रयोजनका अभाव हो जानेपर तो खतःप्राप्त प्रवृत्तिका नियम भी व्यर्थ ही है ?

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि यह [भिक्षाटनादिका] नियम पूर्वप्रवृत्तिसे सिद्ध होनेके कारण उसके उल्लुक्कनमें अधिक प्रयत्नकी आवश्यकता है।

<sup>#</sup> क्योंकि वे तो स्वर्गादिकी कामनासे ही किये जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं है।

व्युत्थानस्य पुनर्व-अथेप्राप्तस्य कर्तव्यत्वीपपत्तिः । चनाद्वि दुषः अविदुपापि पारि-मुमुक्षुणा व्राज्यं कतव्यमव । विविद्या-संन्यासविधान**म्** च ''शान्तो तथा ( बृ० उ० ४ । ४ । २३) इत्यादिवचनं प्रमाणम्। चात्मद्रशनसाध-शमदमादीनां नानामन्याश्रमेष्वनुपपत्तेः । "अ-त्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रावाच सम्यगृपिसङ्घजुष्टम्'' (६।२१) इति च श्वेताश्वतरे विज्ञायते । "न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनके अमृतत्वमानशुः" ( केवल्य० २ ) इति च केवल्यश्रुतिः। ''ज्ञान्वा नैष्कर्म्यमाचरेत्" इति च स्मृतेः। "ब्रह्माश्रमपदे वसेत्" इति च

और स्वभावतः प्राप्त ब्युत्थानका [''व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति' आदि वाक्योंसे ] पुनः विधान किया गया है, इसलिये विद्वान् मुमुक्षुके लिये उमकी कर्तव्यता उचित ही है। जिस मुमुक्षुको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उसे भी संन्यास करना ही चाहिये। इस विषयमें "शान्तो दान्त उपरत-ग्तितिक्षः" आदि यचन प्रमाण हैं। तथा आत्मदर्शनके साधन दमादिका अन्य आश्रमोंमें होना सम्मव भी नहीं हैं, जैसा कि''मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंद्रारा भर्छा प्रकार संवित उस परम पवित्र तत्त्वका परमहंसोंको उपदेश किया'' इत्यादि मन्त्रींसे श्वेताश्वतरीपनिषद्में बतलाया गया है, तथा ''कर्मसे, प्रजासे अयवा धनसे नहीं बल्कि त्यागसे ही किन्हीं-किन्हींने अमरत्व प्राप्त किया है" ऐसी केवल्योपनिपदकी श्रुति भी है । और ''ज्ञान प्राप्तकर नैष्कर्म्यका आचरण करे" इस स्मृतिसे भी यही सिद्ध होता है। "ब्रह्मीश्रमपदे बसेत" इस स्मृतिके अनुसार ज्ञानप्राप्तिके

१- ब्रह्माश्रम [ अर्थात् ब्रह्मज्ञानके साधनभृत संन्यासाश्रम ] में निवास करे । ऐ॰ उ॰ ४—

त्रस्यचर्यादिविद्यासाधनानां च साकल्येनात्याश्रमिषूपपत्तेर्गार्ह-स्थ्येऽसंभवात्। न चासंपत्नं साधनं कस्यचिद्र्थस्य साधनायालम् । यद्विज्ञानोपयोगीनि च गार्हस्थ्या-श्रमकर्माणि तेषां परमफलमुप-संहृतं देवताप्ययलक्षणं संसार-विषयमव । यदि कर्मिण एव परमात्मविज्ञानमभविष्यत् संसा-रविषयस्येव फलस्योपसंहारां नोपापत्स्यत्।

अङ्गफलं तदिति चेन्न। तद्वि-

देवताय्ययस्य रोध्यात्मवस्तुविषयशानाङ्गत्वित्यसः त्वादात्मविद्यायाः ।
निराकृतसर्वनामरूपकर्मपरमार्थात्मवस्तुविषयं ज्ञानमसृतत्वसाधनम् । गुणफलसंबन्धे हि निराकृतसर्वविशेषात्मवस्तुविषयत्वं
ज्ञानस्य न प्रामोति । तञ्चानिष्टम् ।

साधन ब्रह्मचर्यादिकी सिद्धि भी सम्यक् रीतिसे संन्यासियोंमें ही हो सकती है, क्योंकि गृहस्थाश्रममें उन साधनोंका होना असम्भव हैं; और अपूर्ण साधन किसी अर्थको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं। गृहस्थाश्रमके कर्म जिस विज्ञानमें उपयोगी हैं उसके देवतामें एय होनाक्य संसारविषयक परम फलका उपसंहार किया जा चुका हैं। यदि कर्मीको ही परमात्माका साक्षात् ज्ञान हुआ करता तो संसारविषयक फलका उपसंहार (अन्त ) होना कर्मा सम्भव ही न था।

यदि कही कि वह तो अङ्गफलमात्र है \* तो ऐसा कहना ठीक
नहीं, क्योंकि आत्मविद्या तो उसके
विरोधी आत्मतस्वसे सम्बन्ध रखनेवाली है । सब प्रकारके नाम, रूप
और कर्मसे रहित परमार्थ आत्मतस्वसे सम्बन्ध रखनेवाला आत्मज्ञान
तो अमरत्वका साधन है । उससे
गौण फलका सम्बन्ध माननेपर तो
ज्ञानका सर्वविशेषशृत्य आत्मवस्तुसे
सम्बन्धित होना ही सिद्ध नहीं
होता । और यह इष्ट नहीं है,

# अर्थात् देवतालयरूप जो संसारिश्ययक फल है वह कर्मका अंग--गौण फल है, मुख्य फल तो परमात्माका साक्षात्कार ही है। ''यत्र त्वस्य मर्वमात्मेवाभृत'' ( बृ० उ० २ । ४ । १४ ) इत्य-क्रियाकारकफलादि-धिकत्य सर्वे व्यवहारनिराकरणाडि दुपः तद्विपरीतस्याविदुषो "यत्र द्वैतमिव" ( बृ० उ०२ । ४ । ः क्रियाकारक-१४) इत्युक्त्वा फलरूपस्येव संसारस्य दर्शित-त्वाच वाजमनेयिब्राह्मणे । तथे-हापि देवताप्ययं संसारविषयं यत्फलमशनायादि महस्त्वात्मकं तत्फलम्रपसंहृत्य केवलं सर्वात्म-कवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वाय वक्ष्यामीति प्रवर्तते ।

ऋणप्रतिबन्धस्यातिदुप एव ऋणप्रतिबन्धः मनुष्यपितृदेवलोक-विचारः प्राप्तिं प्रतिः न विदुषः । ''सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव॰'' ( वृ॰ उ॰ १ । ५ । १६ ) इत्यादिलोकत्रयसाधन-नियमश्रुतेः । विदुषश्च ऋणप्रति- क्योंकि ''जहाँ इसके लिये सब कुछ आत्मा ही हो गया है" इस प्रकार आरम्भ करके विद्वानुके लिये किया, कारक और फल आदि सम्पूर्ण व्यवहारका निराकरण किया है। तथा उसके विपरीत अविद्रानके लिये धाजसनेयिब्राह्मणमें ''जहाँ कि हैतके समान होता है'' ऐसा कहकर क्रिया. कारक और फल्ह्य संसार-विषयको प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार यहाँ ( ऐतरयोपनिषद्में ) भी जो क्षुधा-पिपासादियुक्त वस्तुरूप संसारविषयक देवतालयसंज्ञक फल हैं उसका उपसंहार कर अब केवल सर्वात्मक वस्तुविषयक ज्ञानका ही अमरत्व-प्राप्तिके लिये वर्णन कहाँगी -एसे अभिष्रायसे श्रुति प्रवृत्त होती है।

तथा देवलोक, पितृलोक और
मनुष्यलोककी प्राप्तिमें ऋणोंका प्रतिबन्ध तो अज्ञानोके ही लिये हैं, ज्ञानीके
लिये नहीं, जैसा कि ''उस इस मनुष्यलोकको पुत्रके द्वारा ही [जीता
जा सकता हैं]''इत्यादि लोकत्रयकी
प्राप्तिके साधनका नियम करनेवाली
श्रुतिसे सिद्ध होता है। तथा आत्मलोकके इच्छुक विद्वान्के लिये

बन्धाभावो दर्शित आत्मलोका-र्थिनः "किं प्रजया करिव्यामः" ( ब॰ उ॰ ४।४। २२ ) इत्यादिना । तथा ''एतद्व वै तद्विद्वांम आहुर्ऋपयः काव-षेयाः" इत्यादि । "एतद्ध स्म व तत्पूर्वे विद्वांसोऽप्रिहात्रं न जह-वाश्रकुः" (कांपी० २।५) इति च कांषीतकिनाम् । अविद्यस्तर्हि ऋणानपाकरणे पारिव्राज्यानपपत्तिरिति नः प्राग्गार्हस्थ्यप्रतिपत्तेर्ऋणि-अधिकाराना-त्वासंभवात रूढोऽप्यूणी चेतस्यात् सर्वस्य श्चिणित्वमित्यनिष्टं प्रसज्येत । प्रति-पन्नगाई स्थ्यस्यापि ''गृहाद्वनी

भूत्वा प्रव्रजेद्यदि वेतरथा

चर्यादेव प्रव्रजेदुगृहाद्वा वनाद्वा"

( जा॰ उ॰ ४ ) इत्यात्मदर्शनो-

पायसाधनत्वेनेष्यत एव पारित्रा-

दर्शनके

साधनके

उपायरूपसे

"हम प्रजासे क्या करेंगे?" इत्यादि वाक्योंद्वारा ऋणोंके प्रतिबन्धका अभाव दिखलाया है । इसी प्रकार ''वे प्रसिद्ध आत्मवेत्ता कावपेय ऋषि बोले -- मिं अध्ययन कैसे करहें ? होम कैसे कहाँ ? ]" इत्यादि श्रुति है तथा ऐसी ही ''उस इस आत्मतत्त्वको जाननेवाले पूर्ववर्ती विद्वान् अग्निहोत्र नहीं करते थे'' यह कांपीतकी शाखाकी श्रति हैं। पूर्व ० तब अविद्वान के लिये तो परिशोध बिना संन्यास करना बन नहीं सकता ? सिद्धान्ती यह बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थाश्रमकी प्राप्तिसे पूर्व तो ऋणित्व ही असम्भव है। यदि अधिकाराक्ट न हुआ पुरुष भी ऋणी हो सकता है तो। सभीका ऋणी होना सिद्ध होगा और इस प्रकार बड़ा अनिष्ट प्राप्त होगा । जो गृहस्थाश्रम-को प्राप्त हो गया है उस पुरुपके लिये भी ''गृहस्थाश्रमसे वानप्रस्थ होकर संन्यास करे अथवा क्रमको छोड्कर ] अन्य प्रकारसे यानी ब्रह्मचर्यसे, गृहस्थाश्रमसे अथवा वानप्रस्थाश्रमसे ही संन्यास कर दे'' इत्यादि श्रुतियोंद्वारा आत्म-

ज्यम् । यावजीवादिश्रुतीनाम-विद्वदमुमुश्लुविषये यावजीवादिः श्रुतीनाम- कृतार्थता । छान्दोग्ये विद्वदिषयस्वम् च केषांचिद् द्वाद्य-रात्रमप्रिहात्रं हुत्वा तत ऊर्ध्वं परित्यागः श्रयते ।

यत्त्वनिधकृतानां पारित्राज्य
मितिः तन्नः तेषां

कर्मानिधकारिः पृथगेव "उत्सन्नाविगयस्वनिरासः ग्रिरनिप्रको वा"

इत्यादिश्रवणान् । सर्वस्मृतिपु
चाविद्योपेणाश्रमिवकल्पः प्रसिद्धः
समुच्चयश्च ।

यत्तु विदुषोऽर्थप्राप्तं च्युत्थान
<sub>च्युत्थानविधि</sub> मित्यञास्त्रार्थत्वे,

<sup>विचारः</sup> गृहे वने वा

तिष्ठतो न विशेष इति,

संन्यास प्राप्त हो ही जाता है। अविद्वान् और अमुमुक्षु पुरुषोंके विषयमें ''यावजीवन अग्निहोत्र करें'' इत्यादि श्रुतियोंकी भी कृतार्थता है। हान्दोग्यमें तो किन्हीं-किन्हींके लिये बारह रात्रि अग्निहोत्र करके तदनन्तर उसका परित्याग करना सुना जाता है।

और तुमने जो कहा कि जिन्हें कर्मका अधिकार नहीं है उन्होंके टिये संन्यासका विधान है, सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके विषयमें "उत्सन्नाग्निरनिष्नको वा"\* इत्यादि अलग ही श्रुति है। तथा समस्त स्मृतियोंमें भी आश्रमोंका विकल्पे और सँमुख्य सामान्यक्रपसे प्रसिद्ध ही है।

तथा यह जो कहा कि विद्वान्-को जो कर्मत्यागकी स्वतः प्राप्ति बतलायी हैं, सो शास्त्रका विषय न होनेके कारण उसके घर या वनमें रहनेमें कोई विशेषता नहीं हैं;

<sup>\*</sup> जिसके अग्निहोत्रकी अग्नि प्रमादवश शान्त हो गर्या है अथवा जिसने अग्निका परिग्रह नहीं किया है।

१ कमकी अपेक्षा न करके जिस आश्रममे मंन्यास लेनेकी इच्छा हो उसीसे ले लेना।

२. एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें क्रमानुसार जाना ।

व्यत्थानस्यैवार्थ-तदसदः प्राप्तत्वान्नान्यत्रावस्थानं स्यात । कामकर्मे अन्यत्रावस्थानस्य प्रयुक्तत्वं ह्यवोचाम, तदभाव-मात्रं **च्युत्थानमिति** ਚ | यथाकामित्वं तु विदुषोऽत्यन्त-मप्राप्तं अत्यन्तमृढ-बिद्वो यथा-कामिस्वनिषेधः विषयत्वेनाव गमात्। **शास्त्रचोदितम**पि तथा आत्मविदोऽप्राप्तं गुरुभारतयाव-किम्रतात्यन्ताविवेक-निमित्तं यथाकामित्वम् । न हि उन्मादतिमिरदृष्ट्यूपलब्धं तदपगमेऽपि तथैव स्यात् । उन्मादतिमिरदृष्टिनिमित्तत्वादेव तस्मादात्मविदो व्य-त्थानव्यतिरेकेण न यथाकामित्वं न चान्यत्कर्तव्यमित्येतित्सद्वम् । ऐसा कहना ठीक नहीं । व्युत्थानके खतः प्राप्त होनेके कारण ही उसकी अन्यत्र [यानी गृहस्थाश्रममें] स्थिति नहीं हो सकती। अन्यत्र स्थितिको तो हमने कामना और कर्मसे प्रेरित ही बतलाया है; और उसके अभावको ही व्युत्थान कहा है।

खेच्छाचार तो अत्यन्त मृहका विपय समझा गया है, इसलिये विद्वान्-के लिये वह अत्यन्त अप्राप्त है। तथा विद्वानके छिये तो अत्यन्त भारह्मप होनेके कारण शास्त्रोक्त कर्मकी भी अप्राप्ति समझी जाती है। फिर अत्यन्त अविवेकके कारण होनेवाले स्वेच्छाचारकी तो बात ही क्या है? उन्माद अथवा तिमिररोगसे दुषित दृष्टिद्वारा उपलब्ध हुई वस्तु उसके निवृत्त हो जानेपर भी वैसी ही नहीं रहती, क्योंकि वह तो उन्माद तिमिरदृष्टिके कारण अथवा ही वैसी प्रतीत होती है। अतः सिद्ध हुआ कि आत्मवेत्ताके छिये व्यात्यानको छोडकर न तो स्वेच्छा-चार ही है और न कोई अन्य कर्तव्य ही शेष रहता है।

यत्त-"विद्यां चाविद्यां ਚ : यस्तद्वेदोभय ५ सह" समुचवानुपपत्तिः (ई०उ० ११) इति न विद्यावतो विद्यया सहाविद्यापि वर्तते इत्ययमर्थः: कस्तर्हि एक-स्मिन्पुरुषे एते एकदैव न सह संबध्येयातामित्यर्थः यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिकाज्ञाने पुरुषस्य । "दरमेते एकस्य विपरीते विषुची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता" (क० उ०१। २।४) इति हि काठके। तस्मान विद्यायां सत्यामविद्या-संभवोऽस्ति ।

"तपसा ब्रह्म तिजिज्ञासस्य" (तै० उ० ३ । २) इत्यादि-श्रुतेः, तपआदि निद्योत्पत्ति-साधनं गुरूपासनादि च कर्म अनिद्यात्मकत्नाद् निद्योच्यते तेन निद्याग्रत्पाद्य मृत्युं काममतितर-ति । ततो निष्कामस्त्यक्तेषणो ब्रह्मनिद्यया अमृतत्वमञ्जुत इत्ये-

तथा ऐसा जो कहा है कि "जो पुरुष विद्या और अविद्या दोनोंको साथ-साथ जानता है'' वह इसलिये नहीं है कि विद्वानमें विद्याके साथ अविद्या भी रहती है। तो फिर उसका **क्या प्रयोजन है** ? उसका ताल्पर्य तो यही है कि एक ही पुरुषमें ये दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते; जिस प्रकार कि सोपीमें एक पुरुषको **िएक ही समय** ] चाँदी और सीपी दोनोंका जान नहीं हो सकता। कठोपनिषद्में भी कहा है---''जो विद्या और अविद्या नामसे जानी जाती हैं वे परस्पर अस्यन्त विपरीत ( विरुद्ध खभाववाली ) हैं ।'' अतः विद्याके रहते हुए अविद्याका रहना किसी प्रकार सम्भव नहीं है।

''तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर'' इत्यादि श्रुतिके अनुसार तप आदि विद्योत्पत्तिके साधन और गुरुकी उपासना आदि कर्म अविद्या-मय होनेके कारण 'अविद्या' कहे जाते हैं। उस अविद्यारूप कर्मसे विद्याको उत्पन्न करके वह मृत्यु यानी कामनाको पार कर जाता है। तब वह निष्काम और एषणामुक्त पुरुष ब्रह्म-विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर छेता है— तमर्थं दर्शयनाह—"अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जुते" (ई० उ० ११) इति ।

यत्तु पुरुषायुः सर्वं कर्मणैव व्याप्तं ''कुर्वन्नेवेह व<sub>पसंदारः</sub> कर्माणि जिजीवि-

वेच्छत समाः" (ई० उ० २)
इति तद्विद्वद्विषयत्वेन परिहतमितरथासंभवात् । यत्तु वक्ष्यमाणमपि पूर्वोक्ततुल्यत्वात्कर्मणाविरुद्धमात्मज्ञानिमिति, तत्सविशेषनिर्विशेषात्मतया प्रत्युक्तम्,
उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयष्यामः । अतः केवलनिष्क्रियब्रह्मात्मैकत्वविद्यादर्शनार्थम्रक्तरो
ग्रन्थ आरम्यते—

इसी अर्थको प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि ''अविद्यासे मृख्युको पारकर विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर छैता है।''

''कर्म करते हुए ही सौ वर्षतक जीवित रहनेकी इच्छा करे" इस मन्त्रद्वारा जो यह कहा गया था कि पुरुषकी सारी आयु कर्मसे ही व्याप्त है उसका 'वह अविद्वान् से सम्बन्ध रखने-वाला है'--ऐसा बतला<mark>कर खण्डन कर</mark> दिया गया, क्योंकि अन्य प्रकार वैसा होना असम्भव है। तथा तुमने जो कहा था कि आगे कहा जानेवाला आत्मज्ञान भी पूर्वोक्त [श्रुतिकचित] ज्ञानके तुल्य होनेके कारण कर्मसे अविरुद्ध ही है उस कथनको भी सविशेष और निर्विशेष आत्मविषयक बतलाकर खण्डन कर चुके हैं और आगेकी व्याख्यामें इसका दिग्दर्श**न** भी करायेंगे। अब यहाँसे केवल निष्क्रिय ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान प्रदर्शित करनेके लिये आगेका प्रन्थ आरम्भ किया जाता है---

आत्माके ईक्षणपूर्वक सृष्टि

ॐ आत्मा वा इदमेक एवात्र आसीत् । नान्य-त्किंचन मिषत् । स ईक्षत लोकान्तु सृजा इति ॥ १ ॥ पहले यह [जगत्] एकमात्र आत्मा ही था; उसके सिवा और कोई सिक्रिय वस्तु नहीं थी। उसने यह सोचा कि 'लोकोंकी रचना करूँ'॥-१॥

आत्मा आमोतेरत्तेरततेवी
परः सर्वज्ञः सर्वक्रक्तिरक्षनायादिसर्वसंसारधर्मवर्जितो नित्यशुद्धयुद्ध ग्रुक्तस्वभावोऽजोऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयोऽद्वयो वैः इदं
यदुक्तं नामरूपकर्मभेदिभिन्नं जगदार्त्मवैकोऽग्रे जगतः सृष्टेः
प्रागासीत् ।

किं नेदानों स एवेंकः ?

न । कथं तर्ह्यासीदित्युच्यते ?

यद्यपीदानीं स एवैकस्तथाप्यस्ति विशेषः । प्रागुत्पत्तेरच्याकृतनामरूपभेदमात्मभूतमात्मकशब्दप्रत्ययगोचरं जगदिदानीं

ऐ० उ० ५-६

[व्याप्तिबोधक] 'आप्', [भक्षणार्थक] 'अद्' अथवा [सतत गमनवोधक ] 'अत्' धातुसे 'आत्मा'
राब्द निष्पन हुआ है। यह जो
नाम, रूप और कर्मके भेदसे विविधरूप प्रतीत होनेवाला जगत् कहा गया
है वह पहले यानी संसारकी सृष्टिसे
पूर्व सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशिक्तमान्,
क्षुधा-पिपासा आदि सम्पूर्ण सांसारिक
धर्मोंसे रहित, नित्य-शुद्धमुक्तस्वभाव, अजन्मा, अजर, अमर,
अमृन, अभय और अद्वयरूप आत्मा
हो था।

पृर्व ०-निया इस समय भी एक-मात्र वही नहीं है ?

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है।

पूर्व०-तो फिर 'आसीत् ( था )'

एसा क्यों कहा है !

सिद्धान्ती—यद्यपि इस समय भी
अकेला वही है तो भी कुछ विशेषता
अवस्य है। [वह विशेषता यही
है कि] उत्पत्तिसे पूर्व यह
जगत् नाम-रूपादि मेदके व्यक्त न
होनेके कारण आत्मभूत और एक
'आत्मा' शब्दकी प्रतीतिका ही

व्याकृतनामरूपमेदत्वादनेकश-ब्दप्रत्ययगोचरमात्मेकशब्दप्रत्य-यगोचरं चेति विशेषः ।

यथा सिललात्पृथक्फेननाम-रूपच्याकरणात्त्राक्सलिलैकशब्द-प्रत्ययगोचरमेव फेनम् 🤈 सलिलात्पृथङनामरूपमेदेन च्या-कृतं भवति तदा सलिलं फेनं चेत्यनेकशब्दप्रत्ययभाक्सलिल-चैकशब्दप्रत्ययभाक्च फेनं भवति तद्वत । नान्यत्किंचन न किंचिदपि मिष**न्नि**मिषदु च्यापारवदितरद्वा सांख्यानामनात्मपक्षपाति स्वतन्त्रं प्रधानं यथा च काणा-दानामणवो तद्वदिहान्य-दात्मनः किंचिदपि वस्तु विद्यते । किं तर्हिं ? आत्मैवैक आसीदित्य-भिप्रायः ।

विषय था और इस समय नाम-रूपादि भेदके व्यक्त हो जानेसे वह अनेक शब्दोंकी प्रतीतिका विषय तथा एकमात्र 'आत्मा' शब्दकी प्रतीतिका विषय भी हो रहा है:

जिस प्रकार जलसे पृथक् फेनके नाम और रूपकी अभिन्यक्ति होनेसे पूर्व फेन एकमात्र 'जल' राब्दकी प्रतीतिकाही विषय था; किन्तु जिस समय वह जलसे अलग नाम और रूप-के भेदसे व्यक्त हो जाता है उस समय वह फेन 'जल' और 'फेन' इस प्रकार अनेक राब्दोंकी प्रतीतिका विषय तथा केवल 'जल' इस एक राब्द-की प्रतीतिका विषय भी हो जाता है; उसी प्रकार [ उपर्युक्त भेद भी समझना चाहिये ]।

उसके सिवा अन्य कोई व्यापार-युक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी। जिस प्रकार सांख्यवादियोंके मतमें आत्मासे अतिरिक्त स्वतन्त्र प्रधान था, तथा कणादमतावल्लिक्योंके विचारमें परमाणु थे उस प्रकार इस (औपनिषद सिद्धान्त) में आत्मासे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी। तो किर क्या था? एकमात्र आत्मा हो था—यह इसका अभिप्राय है।

स सर्वज्ञस्वामाव्याद् आत्मा एक एव सन्नीक्षत । नन् प्राग्-त्पत्तेरकार्यकरणत्वात्कथमीक्षित्-वान् । नायं दोषः, सर्वज्ञस्वाभा-तथा च मन्त्रवर्णः-च्यातुः ''अपाणिपादो जवनो ग्रहीता'' ( श्वे॰ उ॰ ३ । १९ ) इत्यादिः । केनाभिष्रायेणेत्याह-लोकान अम्भः प्रभृतीन प्राणिकर्मफलोप-भोगस्थानभृतात्र सृजै सृजेऽह-मिति ॥ १ ॥

सर्वज्ञस्यभाव होनेके उस आत्माने अकेले होते द्वए ही ईक्षण (चिन्तन) किया । यदि कहो कि जगत्की उलित्तिसे पूर्व कार्य और करणका अभाव रहते हुए भी उसने किस प्रकार ईक्षण किया ? तो यह कोई दोषकी बात नहीं है, क्योंकि वह आत्मा स्वभाव. से ही सर्वज्ञ है। इस विषयमें ''हाथ-पॉॅंबबाला न होकर भी वेगवान और ग्रहण करनेवाला है" इत्यादि मन्त्र-वर्ण भी है । उसने किस अभिप्रायसे ईक्षण किया ? इसपर श्रुति कहती है—'मैं प्राणियोंके कर्मफलोपभोगके आश्रयभूत अम्भ आदि लोकोंकी रचना करूँ' इस प्रकार ईक्षण किया॥ १॥

was to the same

सृष्टिकम

एवमीक्षित्वा आलोच्य-- इस प्रकार ईक्षण यानी आलोचना करके--

स इमाँ होकानस जत । अम्भो मरोचीर्मरमापो-दोऽम्भः परेण दिवं चौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २ ॥

उसने अम्भ, मरीचि, मर और आप—इन छोकोंकी रचना की । जो चलोकसे परे है और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह 'अम्म' है, अन्तरिक्ष ( भुवलींक ) 'मरीचि' है, पृथिवी 'मर-लोक' है और जो [ पृथिवीके ] नीचे हैं वह 'आप' है ॥ २ ॥

स सृष्टवान् । यथेह बुद्धिमांस्तक्षादि-रेवं प्रकारान्त्रासादादीनसृज इति ईक्षित्वेक्षानन्तरं प्रासादादीनसृज-ति तद्वत् ।

ननु सोपादानस्तक्षादिः प्रा-सादादीन्स्रुजतीति युक्तं निरुपा-कथं लोकान दानस्त्वात्मा स्रुजित ?

नैष दोषःः सलिलफेनस्था-नीये आत्मभूते निरुपादानस्य नामरूपे अञ्याकृते आत्मन:सृष्टि-कर्तुं त्वम् आत्मैकशब्दवाच्ये च्याकृतफेनस्थानीयस्य**ः** जगतः उपादानभूते संभवतः । तस्माद

आत्मेमाँ छोकानसृजत उस आत्माने इन छोकोंकी रचना की। जिस प्रकार इस लोकमें बुद्धिमान् शिल्पकार आदि 'मैं इस प्रकारके महल आदि बनाऊँ' ऐसा विचार करके उस विचारके अनन्तर ही महल आदिकी रचना करते हैं उसी प्रकार ि उसने ईक्षण करके इन लोकादिकी रचना की ।।

> *शंका-*शिल्पकारादि तो उन महल आदिकी उपादान सामग्रीसे युक्त होते हैं इसलिये वे महल आदिकी रचना करते हैं-ऐसा कहना ठीक ही है; किन्तु उपादान (सामग्री) से रहित आत्मा किस प्रकार लोकोंकी रचना करता है ?

> समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि जलमें [ब्यक्त न हुए] फेनस्थानीय अन्याकृत नाम और रूप, जो आत्मस्वरूप और एकमात्र 'आत्मा' शब्दके ही वाच्य हैं. व्याकृत फेनस्वरूप जगत्के उपादान हो सकते हैं। अतः वह सर्वज्ञ

आत्मभृतनामरूपोपादानभृतः सन्सर्वज्ञो जगन्निर्मिमीत इत्य-विरुद्धम् ।

अथवा, यथा विज्ञानवान्मा-यावी निरुपादान आत्मानमेव आन्मान्तरत्वेनाकाशेन गच्छन्त-सर्वज्ञा मिव निर्मिमीते, तथा देवः सर्वशक्तिर्महामाय आत्मान-मेवात्मान्तर्त्वेन जगद्ररूपेण नि-र्मिमीत इति युक्ततरम् । एवं च सति कार्यकारणोभयामद्वाद्यादि-प्रसञ्जन्ते सुनिरा-पक्षाश्च न कृताश्च भवन्ति ।

कॉल्लोकानसृजतेत्याह-अम्भो मरीचीर्मरमाप आत्मसष्ट-लोकाख्यानम् इति । आकाशादि-अण्डम्रत्पाद्याम्भःप्रभृतीन् लोकानस्रजत । तत्राम्भःप्रभृतीन खयमेव व्याचष्टे श्रुतिः ।

अदस्तदम्भःशब्दवाच्यो लोकः, परेण दिवं द्युलोकात्परेण पर-स्तातः सोऽम्भःशब्दवाच्यः, अम्भो- परे हैं; वह जल (मेर्चें) को धारण

आत्मा अपने आत्मभूत नाम और रूपका उपादानखरू होकर जगत्-रचना करता है-इसमें कोई विरोध नहीं है।

अथवा निस प्रकार बुद्धियुक्त मायात्री कोई उपादान न होनेपर भो स्वयं अपनेहीको अपने अन्यरूपसे आकाशमें चलता हुआ-सा बना ऐता है, उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान्, महामायावी, सर्वज्ञ देव अपनेहीको जगत्-रूप अपने अन्य स्वरूपसे रच छेता हे-यह बहुत युक्तियुक्त ही हैं। ऐसा होनेपर कार्य और कारण— इन दोनोंको असत् बतलानेवालोके [असदाद आदि ] पक्षेंकी प्राप्ति नहीं होती, और उनका पूर्णतया निरा-करण हो जाता है।

उमने किन छोकोंकी रचना को १ इसपर कहते हैं-अम्भ. मरीचो, मर और आप आदिकी। उसने आकाशादि क्रमसे अण्डको उत्पन्न कर अम्भ आदि लोकोंकी रचना की । उन अम्म आदि छोकों-की श्रुति स्त्रयं ही व्याख्या करती है।

अदः---वह 'अम्भ' शब्दसे कहा जानेवाला लोक है, जो बलोकसे

भरणात्। द्यौः प्रतिष्ठाश्रयस्तस्या-म्भसो लोकस्य । द्युलोकादधस्ता-दन्तरिक्षं यत्तन्मरीचयः। ए-कोऽप्यनेकस्थानभेदस्वाद्धहुवच-नभाक- मरीचय इतिः मरीचि-भिर्वा रिमिमः सम्बन्धात्। पृथिवी मरो म्रियन्तेऽस्मिन् भूतानीति । या अधस्तात् पृथिव्यास्ता आप उच्यन्तेः आमोतेः, लोकाः । यद्यपि पश्चभूतात्मकत्वं लोकानां तथा-प्यब्बाहुल्यादब्नामभिरेवाम्भो मरीचीर्मरमाप इत्युच्यन्ते ॥२॥

करनेवाला होनेसे 'अम्भ' शब्दसे कहा जाता है । उस अम्भलोकका युलोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है। युलोकसे नीचे जो अन्तरिक्ष है वह मरीचि लोक है। वह एक होनेपर भी अनेकों स्थानभेदोंके कारण 'मरीचयः' इस प्रकार बहुवचनरूपसे प्रयुक्त हुआ है। अथवा किरणोंसे सम्बन्धित होनेके कारण वह 'मरीचि' कह-ळाता है। पृथिवी 'मर' है, क्योंकि उसमें प्राणी मरते हैं। जो छोक पृथिवीसे नीचेकी ओर हैं वे 'आप' कहलाते हैं, क्योंकि 'अपृ' शब्द निचेके लोकोंमें रहनेवाले प्राणियों-द्वारा प्राप्य होनेके कारण प्राप्तिरूप अर्थवाले ] 'आप्' धातुसे बना हुआ है। यद्यपि सभी लोक पश्चभूतमय हैं तथापि अम्भ, मरीचि, मर और आप-ये लोक आप (जल) की अधिकता होनेके कारण 'आप' ही कहे जाते हैं॥२॥

पुरुवह्म लोकपालकी रचना

सर्वप्राणिकर्मफलोपादानाधि- सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मफल्रूप उपादानके अधिष्ठानभूत चारों छानभूतांश्रतुरो लोकान् सृष्ट्वा लोकोंकी रचना कर—

स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति सोऽद्रय एव पुरुषं समुद्धृत्यामूर्छेयत् ॥ ३ ॥

उसने ईक्षण (विचार) किया कि-'ये लोक तो तैयार हो गये, अब लोकपालोंकी रचना करूँ'—ऐसा सोचकर उसने जलमेंसे ही एक पुरुष निकालकर अवयवयुक्त किया ॥ ३ ॥

स ईश्वरः पुनरेवेक्षत । इमे नु अम्भः प्रभृतयो मया सृष्टा लोकाः परिपालयित्वर्जिता विनश्येयुः तस्मादेषां रक्षणार्थं लोकपालाँ-ह्योकानां पालयितृन्तु सुजेऽहमिति ।

एवमीक्षित्वा सोऽद्भच एव अप्प्रधानेभ्य एव पश्चभूतेभ्यो येभ्योऽम्भःत्रभृतीन्स्रष्टवांस्तेभ्य एवेत्यर्थः । पुरुषं पुरुषाकारं की थी उन्हींसे पुरुष यानी शिर और शिरःपाण्यादि मन्तं अद्भयः सम्रुपादाय मृत्पिण्डमिव प्रकार कुम्हार पृथिवीसे मिट्टीका पिण्ड यवसंयोजनेनेत्यर्थः ॥ ३ ॥

उस ईश्वरने फिर भी ईक्षण (विचार) किया। मेरे रचे हुए ये अम्म आदि लोक बिना किसी रक्षकके नष्ट हो जायँगे । अतः इनकी रक्षाके छिये मैं छोकपाछोंकी-लोकोंकी रक्षा करनेवालोंकी रचना करूँ।

ऐसा सोचकर उसने जलसे---जलप्रधान पञ्चभूतोंसे अर्थात् जिनसे उसने अम्म आदि लोकोंकी रचना समुद्धत्य | हाथ आदिवाले पुरुषाकारको, जिस पृथिन्याः, अमूर्छयत् निकालता है, उसी प्रकार निकाल-मूर्छितवान् संपिण्डितवान् स्वाव- कर मूर्छित किया अर्थात् अवयवोंकी योजना कर उसको बढ़ाया ॥ ३ ॥

इन्द्रियगोलक, इन्द्रिय और इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डं मुखाद्वाग्वाचोऽमिनीसिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिचेतामक्षिभ्यां चक्षुश्रक्षुष आदित्यः कणों निरिमचेतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशस्त्वङ्निर-भिचत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषिवनस्पतयो हृद्यं निरिभचत हृद्यान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निरिभचत नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिक्षं निरिभचत शिक्षाद्रेतो रेतस आपः ॥ ४॥

उस विराद् पुरुषके उद्देश्यसे ईश्वरने संकल्प किया। उस संकल्प किये पिण्डसे अण्डेके समान मुख उत्पन्न हुआ। मुखसे वाक् और वागिन्दियसे अग्नि उत्पन्न हुआ। ि फिर नासिकारन्ध्र प्रकट हुए, नासिकारन्ध्रोंसे प्राण हुआ और प्राणसे वायु। [इसी प्रकार ] नेत्र प्रकट हुए तथा नेत्रोंसे चक्षु-इन्द्रिय और चक्षुसे आदित्य उत्पन्न हुआ। [फिर ] कान उत्पन्न हुए तथा कानोंसे श्रोत्रेन्द्रिय और श्रोत्रसे दिशाएँ प्रकट हुई। [तदनन्तर] त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचासे छोम और छोमोंसे ओपिष एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। [इसी प्रकार ] हृदय उत्पन्न हुआ तथा हृदयसे मन और मनसे चन्द्रमा प्रकट हुआ। [फिर] नामि उत्पन्न हुई तथा नामिसे अपान और अपानसे मृत्युकी अभिव्यक्ति हुई। [तदनन्तर] शिइन प्रकट हुआ तथा शिइनसे रेतस् और रेतस्से आप उत्पन्न हुआ।।।।।

तं पिण्डं पुरुषिवधमुद्दिश्याभ्यतपत्। तदिभिध्यानं संकल्पं कृतवानित्यर्थःः "यस्य ज्ञानमयं तपः"
(मु०उ० १।१।९) इत्यादिश्रुतेः ।
तस्याभितप्तस्येश्वरसंकल्पेन तपसाभितप्तस्य पिण्डस्य मुखं निरभिद्यत मुखाकारं सुषिरमजायत
यथा पश्चिणोऽण्डं निर्भिद्यत

उस पुरुषाकारिपण्डके उद्देश-से ईश्वरने तप किया । अर्थात् उसका अभिन्यान यानी संकल्प किया, जैसा कि "जिसका तप ज्ञानमय है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। उस अभितत—ईश्वरके संकल्परूप तपसे तपे हुए पिण्डका मुख प्रकट हुआ अर्थात् उसमें मुखाकार छिद्र इस प्रकार उत्पन्न हु। गया जैसे कि पक्षीका अण्डा फट जाता है। उस

तस्मान्निर्भिन्ना-न्मुखाद्वाकरणमिन्द्रियं निरवर्ततः तदधिष्ठाताप्रिस्ततो वाचो लोक-पालः । तथा नासिके निरमिद्ये-ताम् । नासिकाभ्यां प्राणः. प्राणाद्वायुः, इति सर्वत्राधिष्टानं च त्रयं क्रमेण करणं देवता निर्भिन्नमिति । अक्षिणी कर्णा त्वग् हृदयमन्तःकरणाधिष्ठानम्, मनोऽन्तःकरणम् । नाभिः सर्व-प्राणवन्यनस्थानम् । अपानसंयुक्त-त्वादपान इति पारिवन्द्रियमुच्यते । तस्मात् तस्याधिष्टात्री देवता मृत्युः । यथान्यत्र, तथा शिक्षं निरभिद्यत प्रजननेन्द्रियस्थानम् । इन्द्रियं रेतो रेतोविसर्गार्थत्वा-त्सह रेतसोच्यते । रेतस आप इति ॥४॥

छिदरूप मुखसे वाक्-इन्द्रिय उत्पन्न हुई और उस वाक्से वाणोका अधिष्ठाता लोकपाल अग्नि हुआ। इसी प्रकार नासिकारन्ध्र उत्पन्न हुए, उन नासिकारन्ध्रेंसे प्राण प्राणसे वायु हुआ। इस प्रकार सभी जगह इन्द्रियगोलक, इन्द्रिय और उसके अधिष्ठाता देव-ये तोनों ही क्रमशः उत्पन्न हए। दो नेत्र, दो कान और खचा [-ये इन्द्रियस्थान हैं ो, हृदय अन्तःकरणका अधिष्ठान है और मन अन्तःकरण है। नाभि सम्पूर्ण प्राणोंके बन्धनका स्थान है। अपान वायुयुक्त होनेके कारण पायु इन्द्रिय अपान कहलाती है; उससे उसकी अधिष्टात्री देवता मृत्य उत्पन्न हुई । जैसे कि अन्यत्र [ इन्द्रिय, इन्द्रियस्थान और देवता ] बतला**वै** गये हैं, उसी प्रकार प्रजननेन्द्रियका आश्रयस्थान शिक्ष उत्पन्न हुआ। उसमें रेतः इन्द्रिय है, जो रेतोविसर्ग ( वीर्यत्याग ) की हेतुभूत होनेसे रेतः ( बीर्य ) के सम्बन्धसे 'रेतस्' कहीं जाती है और रेतःसे आप (वीर्यके अधिष्ठाता जल ) का प्रादुर्भाव हुआ ॥ ४ ॥

<del>~{≪})</del>

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूच्यपादशिष्य-श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये

प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ १ ॥



## दितिय सण्ड

देवताओं भी अन्न एवं आयतनयाचना

ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णेवे प्रापतंस्त-मशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जत् ता एनमब्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥

वे ये [इस प्रकार] रचे हुए [इन्द्रियाभिमानी] देवगण इस महासमुद्रमें पतित हो गये। उस (पिण्ड) को [परमात्माने] क्षुधा-पिपासासे संयुक्त कर दिया। तब उन इन्द्रियाभिमानी देवताओंने उससे कहा—'हमारे लिये कोई आश्रयस्थान बतलाइये, जिसमें स्थित होकर हम अन्न भक्षण कर सकें॥१॥

ता एता अग्न्यादयो देवता लोकपालत्वेन संकल्प्य सृष्टा ईश्वरेणास्मिन्संसारार्णवे संसार-सम्रुद्रे महत्यविद्याकामकर्मप्रभव-दुःखोदके तीत्ररोगजरामृत्यु-महाग्राहेऽनादावनन्तेऽपारे निरा-लम्बे विषयेन्द्रियजनितसुखलवक्ष-णविश्रामे पञ्चेन्द्रियार्थतृण्मारुत-

ईश्वरद्वारा लोकपालक्ष्पसे संकल्प करके रचे हुए वे ये अग्नि आदि देवगण इस अति महान् संसारार्णव —संसारसमुद्रमें [गिरे], जो (संसार-समुद्र) अविद्या, कामना और कर्मसे उत्पन्न हुए दुःखरूप जल तथा तीव रोग, जरा और मृत्युरूप महाप्राहोंसे पूर्ण है, अनादि अनन्त अपार एवं निरालम्ब है, विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाला अणुमात्र सुख ही जिसकी क्षणिक विश्वान्तिका खरूप है, जिसमें पाँचों इन्द्रियोंकी विषय- विक्षोमोत्थितानर्थशतमहोमों महारौरवाद्यनेकनिरयगतहाहेत्यादिक्रजिताक्रोशनोद्भृतमहारवे
सत्याजीवदानदयाहिंसाशमदमधृत्याद्यात्मगुणपाथेयपूर्णज्ञानोडुपे
सत्संगसर्वत्यागमार्गे मोक्षतीरे
एतस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतन्पतितवत्यः।

तस्मादग्न्यादिदेवताप्ययलक्षणापि या गतिव्याख्याता
ज्ञानकर्मसम्बयानुष्टानफलभूता
सापि नालं संसारदुःखोपशमाय,
इत्ययं विविश्वतोऽथोंऽत्र । यत
एवं तस्मादेवं विदित्वा परं ब्रह्म
आत्मात्मनः सर्वभूतानां च यो
वक्ष्यमाणविशेषणः प्रकृतश्च जगदुत्पित्तिस्थितिसंहारहेतुत्वेन स

तृष्णारूप पवनके विक्षोमसे उठी दुई अनर्थरूप सैकड़ों उत्ताल तरंगें हैं, जहाँ महारौरव आदि अनेकों नरकोंके 'हा हा' आदि ऋन्दन और चिल्लाहट-से बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, जिसमें सत्य, सरलता, दान, दया, अहिंसा, शम, दम और धैर्य आदि आत्माके गुणरूप पाथेयसे भरी हुई ज्ञानरूप नौका है, सःसंग और सर्वरयाग ही जिसमें नौकाओंके आने-जानेका ] मार्ग है तथा मोक्ष ही जिसका तीर है--ऐसे सिंसार-रूप । महासागरमें पतित द्वप---गिरे। अतः यहाँ यही अर्थ कहना इष्ट है कि ज्ञान और कर्मके समुचया-नुष्टानकी फल्लरूपा जिस अग्नि आदि देवतामें लीन होनारूप गतिकी [पूर्व अध्यायोंमें ] व्याख्या की गयी भी सांसारिक शान्तिके लिये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ऐसी बात है इसल्प्रिये [ देवतालयरूप गति संसारदुःखकी शान्तिका उपाय नहीं है ] ऐसा जानकर जो परब्रह्म अपना और सव प्राणियोंका आत्मा है, जिसके विशेषण आगे बतलाये जानेवाले हैं और संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके कारणरूपसे जिसका यहाँ प्रकरण है उसे संसारके सम्पूर्ण सर्वसंसारदुः खोपशमनाय वेदिन्तव्यः । तस्मात् "एप पन्था एतत्कर्मेतद्ब्रक्षेतत् सत्यम्" (ऐ० उ०२ । १ । १ ) यदेतत्पर- ब्रह्मात्मज्ञानम् "नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" (श्वे० उ०३ । ८, ६ । १५ ) इति मन्त्रवर्णात्।

तं स्थानकरणदेवतोत्पत्तिबीजभूतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं
पिण्डमात्मानमञनायापिपासाभ्यामन्ववार्जदनुगमितवान्संयोजितवानित्यर्थः । तस्य कारणभूतस्याशनायादिदोपवन्त्वात्तत्कार्यभूतानामपि देवतानामञनायादिमन्त्रम् । तास्ततोऽञ्चनायापिपासाभ्यां पीडण्यमाना एनं पितामहं स्रष्टारमञ्जवन्तुक्तवत्यः—
आयतनमधिष्ठानं नोऽस्मभ्यं प्रजानीहि विधत्स्व । यस्मिन्नायतने
प्रतिष्ठिताः समर्थाः सत्योऽन्नमदाम मक्षयाम इति ।। १ ।।

दुः खोंकी शान्तिके लिये जानना चाहिये। अतः "मोक्षप्राप्तिका और कोई मार्ग नहीं है" इस श्रुतिके अनुसार यह जो परब्रह्मका आत्म-खरूपसे ज्ञान है "यही मार्ग है, यही कर्म है, यही ब्रह्म है और यही सत्य है।"

स्थान (इन्द्रियगोलक), इन्द्रिय और इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी उत्पत्तिके बीजभूत पुरुषरूपसे प्रथम उत्पन्न किये हुए उस पिण्ड अर्थात् आत्माको उसने क्षुवा और विपासासे अन्ववार्जित-अनुगमित अर्थात् संयुक्त किया । उस कारण-भूत पिण्डके क्षुधा आदि युक्त होनेके कारण उसके कार्यभूत देवता आदि भी क्षुधा आदिसे युक्त हु<mark>ए । तव क्ष</mark>ुधा-पिपा**सासे पी**डित होकर उन्होंने उस जगद्रचयिता पितामहसे कहा—'हमारे छिये आयतन-आश्रयस्थानकी व्यवस्था करो, जिस आयतनमें प्रतिष्ठित होकर हम सामर्थ्यवान् हो अन भक्षण कर सकें'॥ १॥

#### 

गो और अश्वज्ञारीरकी उत्पत्ति तथा देवताओंद्वारा उनकी अस्वीकृति

एवमुक्त ईश्वरः---

ऐसा कहे जानेपर ईश्वर-

### ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति । ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रुवन्न वे नोऽयमलमिति ॥ २ ॥

उन देवताओंके लिये गौ ले आया । वे बोले-- 'यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है।' [ फिर वह ] उनके लिये वोड़ा ले आया। वे बोले-'यह भी हमारे लिये पर्याप्त नहीं है' ॥२॥

ताभ्यो देवताभ्यो गां गवा-क्रतिविशिष्टं पिण्डं ताभ्य एवा-द्भचः पूर्ववत्विण्डं सम्रुद्धत्य मूर्छ-यित्वानयद्दर्शितवान् । ताः पुन-र्गवाकृतिं दृष्ट्वाब्रुवन्—न वै नो-ऽस्मदर्थमधिष्ठानायात्रमत्तुमयं पि-ण्डोऽलं न वै । अलं पर्याप्तः, अत्तं न योग्य इत्यर्थः । गवि प्रत्या-ख्याते ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रु-

उन देवताओंके छिये गौ-गौके आकारवाला पिण्ड पूर्ववत् उस निकालकर-अवयवोंकी योजनाद्वारा रचकर छ।या अर्थात् उसे उन देवताओंको दिखलाया। उस गौके समान आकारवाले प्राणीको देखकर वे पुनः बोले 'यह पिण्ड हमारे लिये अन भक्षण करनेके निमित्त आश्रय बनानेके लिये पर्याप्त नहीं है। 'अलम्' का अर्थ पर्याप्त है। अर्थात् यह आश्रय ो भोजन करनेके योग्य नहीं है।' गौका परित्याग कर देनेपर वह उनके लिये घोड़ा लाया। तब वे 'हमारे लिये यह भी पर्यात नहीं है' वन वै नोऽयमलिमिति पूर्ववत्।।२।। इस प्रकार पूर्ववत् कहने छगे ॥ २ ॥

मनुष्यग्नरीरकी उत्पत्ति और देवताओंद्वारा

उसकी स्वीक्राति

सर्वप्रत्याख्याने

इस प्रकार सबका त्याग कर दिया जानेपर-

ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं बतेति। पुरुषो वाव सुकृतम् । ता अबवीचथायतनं प्रविशतेति ॥३॥ वह उनके लिये पुरुष ले आया । वे बोले—'यह सुन्दर बना है, निश्चय पुरुष हो सुन्दर रचना है।' उन (देवताओंसे) ईश्वरने कहा—'अपने-अपने आयतन (आश्रयस्थानों) में प्रवेश कर जाओं।।३॥

ताभ्यः पुरुषमानयत्स्वयोनिभृतम् । ताः स्वयोनिं पुरुषं
दृष्टा अखिन्नाः सत्यः सुकृतं
गोभनं कृतिमिदम्धिष्ठानं वतेत्यब्रुवन् । तस्मात्पुरुषो वाव पुरुष
एव सुकृतं सर्वपुण्यकर्महेतुत्वात् ।
स्वयं वा स्वेनैवात्मना स्वमायाभिः
कृतत्वात्सुकृतिमित्युच्यते ।

ता देवता ईश्वरोऽब्रवीदिष्ट-मासामिदमधिष्ठानमिति मत्वा, सर्वे हि स्वयोनिषु रमन्ते, अतो यथायतनं यस्य यद्वदनादिक्रिया-योग्यमायतनं तत्प्रविश्वतेति ॥३॥ [ वह ] उनके लिये उनका योनिस्कर पुरुष ले शाया। अपने योनिभूत उस पुरुषको देखकर वे खेदरहित हो इस प्रकार बोले—'यह अधिष्ठान सुन्दर बना है। अतः सम्पूर्ण पुण्यकमोंका कारण होनेसे निश्चय पुरुष ही सुकृत है। अथवा खयं अपने-आप अपनी ही मायासे रचा होनेके कारण 'सुकृत' ऐसा कहा जाता है।'

ईश्वरने, यह समझकर कि इन्हें यह आश्रयस्थान प्रिय है, क्योंकि सभी अपनी योनिमें सन्तुष्ट रहा करते हैं, उन देवताओंसे कहा— 'जिसका जो आयतन है उस अपनी सम्माषणादि क्रियाके योग्य आयतनमें तुम सब प्रविष्ट हो जाओ' ॥३॥



देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें प्रवेश

तथास्त्वित्यनुज्ञां प्रतिलभ्ये-श्वरस्य नगर्यामिव बलाधिकृता-दयः—

'ऐसा ही हो' इस प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर जिस प्रकार नगरीमें सेनाध्यक्षादि [ प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार]— अमिर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्रक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णों प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशंश्रन्द्रमा मनो भूत्वा हृद्यं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन् ॥४॥

अग्निने वागिन्दिय होकर मुखमें प्रवेश किया, वायुने प्राण होकर नासिका-रन्ध्रोंमें प्रवेश किया, सूर्यने चक्षु-इन्द्रिय होकर नेत्रोंमें प्रवेश किया, दिशाओंने श्रवणेन्द्रिय होकर कानोंमें प्रवेश किया, ओपि और वनस्पतियोंने लोम होकर त्वचामें प्रवेश किया, चन्द्रमाने मन होकर हृदयमें प्रवेश किया, मृत्युने अपान होकर नामिमें प्रवेश किया तथा जलने वीर्य होकर लिङ्गमें प्रवेश किया ॥ ४॥

अग्निर्वागिममानी वागेव
भूत्वा खां योनिं ग्रुखं प्राविशत्तथोक्तार्थमन्यत् । वायुर्नासिके
आदित्योऽक्षिणी दिशः कर्णो
ओषिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा
हृद्यं मृत्युर्नामिमापः शिक्षं
प्राविशन् ॥ ४ ॥

वागिन्द्रियके अभिमानी अग्निने वाक् होकर अपने कारणस्कष्प मुखमें प्रवेश किया । इसी प्रकार औरोंका भी अर्थ समझना चाहिये । [इस प्रकार ] वायुने नासिकामें, सूर्यने नेत्रोंमें, दिशाओंने कानोंमें, ओपिश और वनस्पतियोंने त्वचामें, चन्द्रमाने हृद्यमें, मृत्युने नाभिमें और जलने शिक्ष (लिङ्ग ) में प्रवेश किया ॥ ४॥

क्षुघा और पिपासाका विभाग

एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु | इस प्रकार देवताओंके आश्रय पा छेनेपर— तमरान।यापिपासे अबृतामावान्यामिप्रजानीहीति। ते अबवीदेतास्वेव वां देवतास्वामजाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति । तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृद्यते भागिन्यावेवास्यामरानायापिपासे भवतः ॥ ५॥

उस (ईश्वर) से क्षुधा-िषपासाने कहा—'हमारे लिये आश्रयकी योजना कीजिये।'तब [उसने] उनसे कहा—'तुम दोनोंको मैं इन देवताओं में ही भाग दूँगा अर्थात् मैं तुम्हें इन्हीं में भागीदार करूँगा।' अतः जिस किसी देवताके लिये हिन दी जाती है उस देवताकी हिनमें ये भूख-प्यास भी भागीदार होती ही हैं॥ ५॥

निरिधष्ठाने सत्यो अञ्चनायाषिपासे तमीञ्चरमञ्जूताम्चुक्तवत्यौ ।
आवाम्यामिधष्ठानमिमश्रजानीहि
चिन्तय विधत्स्वेत्यर्थः । स
ईश्वर एवम्चक्तस्ते अञ्चनायापिपासे
अत्रवीत् । न हि युवयोर्भावरूपत्वाच्चेतनावद्धस्त्वनाश्चित्यासान्त्वं संभवति । तस्मादेतास्वेवाग्न्याद्यासु वां युवां देवतास्वध्यात्माधिदेवतास्वाभजामि वृत्तिसंविभागेनानुगृह्णामि । एतासु

क्षुचा और पिपासाने आश्रयहीन होनेके कारण उस ईखरसे कहा—
'हमारे लिये अधिष्टानकाअभिप्रज्ञान—
चिन्तन अर्थात् विधान करो।' ऐसा कहे जानेपर उस ईखरने उन क्षुधापिपासाओंसे कहा—'भावरूप होनेके कारण तुम दोनोंका किसी चेतन वस्तुको आश्रय किये बिना अन भक्षण करना सम्भन्न नहीं है। अतः मैं इन अध्यात्म और अधिदैव अग्नि आमाजित करता हूँ अर्थात् तुम्हारी वृत्ति-का विभाग करके अनुगृहीत करता

भागिन्यौ यद्देवत्यो यो भागो हिवरादिलक्षणः स्यात्तस्यास्तेनैव भागेन भागिन्यौ भागवत्यौ वां करोमीति सृष्ट्यादावीश्वर एवं व्यद्धाद्यस्मात्तस्मादिदानीमिप यस्यं कस्यै च देवतायै अर्थाय हिवर्गृद्यते चरुपुरोडाञादिलक्षणं भागिन्यावेव भागवत्यावेवास्यां देवतायामञनायापिपासे भवतः ॥ ५॥

हूँ। मैं तुम्हें इन देवताओं में ही भागी करता हूँ—अर्थात् जिस देवताका जो हिव आदि भाग है उसके उसी भागसे मैं तुम्हें उनकी भागिनी—भाग प्रहण करनेवाली बनाता हूँ, क्यों कि सृष्टिके आदिमें ईश्वरने ऐसी व्यवस्था कर दी थी इसलिये इस समय भी जिस किसी देवताके लिये चरु-पुरोडाशादि हिव प्रहण की जाती है ये क्षुधा-पिपासा भी उस देवतामें भागिनी होती ही हैं॥५॥

#### **→€€€8€}**••

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाघ्याये द्वितीयः खण्डः समाप्तः ॥ २ ॥



## हतीय सण्ड

SONKO'S.

#### अनरचनाका विचार

## स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्चान्नमेभ्यः सृजा इति ॥ १ ॥

उस (ईश्वर) ने विचारा ये छोक और छोकपाछ तो हो गये अब इनके छिये अन्न रचूँ॥ १॥

स एवमीश्वर ईक्षत, कथम् ?

इमे नु लोकाश्व लोकपालाइच

मया सृष्टा अज्ञनायापिपासाम्यां
च संयोजिताः; अतो नैषां

स्थितिरन्नमन्तरेण। तस्मादन्नमेम्यो
लोकपालेम्यः सृजै सृज इति ।
 एवं हि लोके ईश्वराणामनुग्रहे

निग्रहे च स्वातन्त्रयं दृष्टं स्वेषु ।

तद्वन्महेश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वा
त्सर्वान्त्रयमेव ॥ १ ॥

उस ईश्वरने इस प्रकार ईक्षण किया—िकस प्रकार ? [सो बतलाते हैं—] मैंने इन लोक और लोकपालोंकी रचना तो कर दी और इन्हें क्षुधा-िपपासासे संयुक्त भी कर दिया। अतः अनके बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती; इसलिये इन लोकपालोंके लिये मैं अन्न रचूँ।

इस प्रकार छोकमें ईश्वरों (समर्थों) की अपने छोगोंके ऊपर अनुश्रह एवं निग्रह करनेकी स्वतन्त्रता देखी जाती हैं। इसी प्रकार सर्वेश्वर होनेके कारण महेश्वर (परमेश्वर) की भी सबके प्रति निग्रह एवं अनुग्रहमें स्वतन्त्रता ही है ॥ १॥

#### अनकी रचना

#### सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत।या वै सा मूर्तिरजायतान्नं वै तत् ॥ २ ॥

उसने आपों (जलों) को लक्ष्य करके तप किया। उन अभितप्त आपोंसे एक मूर्ति उत्पन्न हुई, यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है ॥२॥

स ईश्वरोऽन्नं सिसृश्चस्ता एव पूर्वोक्ता अप उद्दिश्याभ्यतपत् । ताभ्योऽभितप्ताभ्य उपादान-भृताभ्यो मृर्तिर्घनरूपं धारण-समर्थं चराचरलक्षणमजायतोत्प-न्नम् । अन्नं वै तन्मृर्तिरूपं या वै सा मृर्तिरजायत ।। २ ।।

अन्न रचनेकी इच्छात्राले उस ईश्वरने उन पूर्नोक्त जलोंको ही उद्देश्य करके तप किया । उन उपादानभूत अभितप्त जलोंसे ही धारण करनेमें समर्थ चराचरभूत घनरूप मूर्ति उत्पन्न हुई । यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वह मूर्तिरूप अन्न ही है ॥ २ ॥

--<del>{@}}--</del>

अन्नका पलायन और उसके प्रहणका उद्योग

#### तदेनत्सृष्टं पराङ्तयिज्ञघांसत्तद्वाचाजिघृक्षत्तन्ना-शक्नोद्वाचा ग्रहीतुम् । स यद्धेनद्वाचाग्रहेष्यदिभव्याहृत्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ३॥

[ लोकपालोंके आहारार्थ ] रचे गये उस इस अन्नने उनकी ओरसे मुँह फेरकर भागना चाहा । तब उस ( आदिपुरुष ) ने उसे वागिन्द्रिय-द्वारा ग्रहण करना चाहा, किन्तु वह उसे वाणीसे ग्रहण न कर सका । यदि वह इसे बाणीसे ग्रहण कर लेता तो [ उससे परवर्ती पुरुष भी ] अन्नकों बोलकर ही तृप्त हो जाया करते ॥ ३ ॥ तदेनदशं लोकलोकपालानामर्थेऽभिष्ठुखे सृष्टं तद्यथा मूपकादिर्मार्जारादिगोचरे सन्मम
मृत्युरन्नाद इति मत्वा परागश्चतीति पराङ् सदच्चनतीत्याजिघांसदतिगन्तुमैच्छत् पलायितुं
प्रारभतेत्यर्थः।

तदमाभिप्रायं मत्वा स लोक-लोकपालसंघातः कार्यकरण-पिण्डः लक्षणः प्रथमजत्वादु अन्यांश्रासादानपश्यंस्तद सं वाचा वदनव्यापारेणाजिघृक्षद **प्रहीतुमैच्छत् । तदन्नं नाशक्रोन्न** समर्थोऽभवद्राचा वदन-क्रियया ग्रहीत् प्रपादात्म । **जारीरी** यद्यदि प्रथमजः हैनद्वाचाग्रहैष्यदुगृहीतवान्स्याद-**मं** सर्वोऽपि लोकस्तत्कार्यभूतत्वा-दभिव्याहृत्य हैवान्नमत्रप्स्यत्त्-प्रोऽभविष्यतः चैतदस्तिः न

लोक और लोकपालोंके निमित्त उनके सम्मुख निर्मित हुआ अन्न यह मानकर कि अन्न मक्षण करनेवाला तो मेरो मृत्यु है, उसकी ओरसे मुख मोइकर, जिस प्रकार बिलाव आदिके सामनेसे [उसे अपनी मृत्यु समझकर] चूहे आदि भागना चाहते हैं उसी प्रकार उन अन्न मक्षण करनेवालोंका अतिक्रमण करके जानेकी इच्ला करने लगा; अर्थात् उसने उनके सामनेसे दौड़ना आरम्भ कर दिया।

अनुके उस अभिप्रायको जान-कर छोक और छोकपालोंके देह-इन्द्रियरूप संघात उस पिण्डने प्रथमोत्पन होनेके कारण अन्नभोक्ताओंको न देखकर उस अन्नको वाणी अर्थात बोलनेकी क्रियासे प्रहण करना चाहा। किन्त वह वदनिक्रयासे उस अन्नको प्रहण करनेमें शक्त—समर्थ न हुआ। वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देह-धारी यदि इस अनको वाणीसे प्रहण कर छेता तो उसका कार्यभूत होनेके कारण सम्पूर्ण लोक अनको ही हो बोलकर तृप्त करता । परन्तु बात यह है नहीं. अतो नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुमि- अत त्यवगच्छामः पूर्वजोऽपि ॥३॥

अतः हमें जान पड़ता है कि वह पूर्वोत्पन्न विराट् पुरुष भी उसे वाणीसे प्रहण करनेमें समर्थ नहीं हुआ था॥३॥

**₩₩** 

समानमुत्तरम्---

आगेका प्रसंग भी इसीके समान है—-

तत्प्राणेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोत्प्राणेन ग्रहीतुं स यद्भैनत्प्राणेनाग्रहैष्यदभिप्राप्य हैवान्नमत्रप्यत् ॥ ४ ॥

फिर उसने इसे प्राणसे प्रहण करना चाहा; किन्तु इसे प्राणसे प्रहण करनेमें समर्थ न हुआ । यदि वह इसे प्राणसे प्रहण कर छेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्न के उद्देश्यसे प्राणिकिया करके तृप्त हो जाता ॥ ४ ॥

तच्चक्षुषाजिघृक्षत्तनाशक्रोचक्षुषा ग्रहीतुं स यद्धैन-चक्षुषाग्रहैष्यद् दृष्ट्वा हैवानमत्रप्स्यत् ॥ ५ ॥

उसने इसे नेत्रसे प्रहण करना चाहा; परन्तु नेत्रसे प्रहण करनेमें समर्थ न हुआ। यदि वह इसे नेत्रसे प्रहण कर छेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नको देखकर ही तृत हो जाया करता ॥ ५ ॥

तच्छ्रोत्रेण।जिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुं स यद्धैनच्छ्रोत्रेणाग्रहैष्यच्छ्रत्वा हैवान्नमत्रप्यत् ॥ ६ ॥

उसने इसे श्रोत्रसे प्रहण करना चाहा; किन्तु वह श्रोत्रसे प्रहण न कर सका । यदि वह इसे श्रोत्रसे प्रहण कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नको सुनकर ही तृप्त हो जाता ॥ ६ ॥

## तत्त्वचाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोत्त्वचा ग्रहीतुं स यद्धै-नत्त्वचाग्रहेष्यत्स्पृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ७ ॥

उसने इसे त्वचासे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह त्वचासे ग्रहण न कर सका । यदि वह इसे त्वचासे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नको स्पर्श करके ही तृप्त हो जाया करता ॥ ७॥

तन्मनसाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोन्मनसा प्रहीतुं स यद्धै-नन्मनसाप्रहेष्यद्द्यात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ८ ॥

उसने इसे मनसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह मनसे ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे मनसे ग्रहण कर छेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नका ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता।। ८॥

तिष्ठिरनेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोिष्ठश्चेन ग्रहीतुं स यद्धैनिष्ठिश्चेनाग्रहैष्यद्विसुज्य हैवानमत्रप्स्यत् ॥ ६ ॥

उसने इसे शिश्न (लिङ्ग) से प्रहण करना चाहा; परन्तु वह शिश्नसे प्रहण करनेमें समर्थ न हुआ। यदि वह इसे शिश्नसे प्रहण कर लेता तो [इस समय भी पुरुष] अनका विसर्जन करके ही तृप्त हो जाता॥९॥

अपानद्वारा अन्नग्रहण

## तदपानेनाजिघृक्षत्तदावयत् सैषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वा-युरन्नायुर्व एष यद्वायुः॥ १०॥

फिर उसने इसे अपानसे प्रहण करना चाहा और इसे प्रहण कर लिया। वह यह [अपान] ही अन्नका प्रह (प्रहण करनेवाला) है। जो वायु अन्नायु (अन्नद्वारा जीवन धारण करनेवाला) प्रसिद्ध है वह यह [अपान] वायु ही है।। १०॥ तत्प्राणेन तचक्कुषा तच्छ्रेत्रेण तत्त्वचा तन्मनसा तच्छिन्नेन तेन तेन करणच्यापारेणाशं प्रहीतुमभक्तुवनपश्चादपानेन वायुना ग्रुखच्छिद्रेण तदन्नमजि-घृक्षत् । तदावयत्तदन्नमेवं जग्राह आगितवान् । तेन स एषोऽपान-वायुरनस्य प्रहोऽन्नग्राहक इत्ये-तत् । यद्वायुर्यो वायुरन्नायुः अन्नवन्धनोऽन्नजीवनो वै प्रसिद्धः स एष यो वायुः ॥ ४–१०॥

[इसी प्रकार उसने ] उस अनन्को प्राणसे, नेत्रसे, श्रोत्रसे, त्वचासे, मनसे, शिश्नसे एवं भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंके व्यापारसे प्रहण करनेमें असमर्थ होकर अन्तमें उसे मुखके छिद्रद्वारा अपानवायुसे प्रहण करनेको इच्छा की । तब उसे प्रहण कर लिया; अर्थात् इस प्रकार इस अन्नको भक्षण कर लिया । उसो कारणसे वह यह अपानवायु अन्नका प्रह अर्थात् अन्न प्रहण करनेवाला है । जो वायु अन्नायु—अन्नरूप बन्धन-वाला अर्थात् अन्नरूप जीवनवाला प्रसिद्ध है वह यह [अपान ] वायु ही है ॥ ४-१०॥

<del>~{€€60€}</del>\*\*

परमात्माका शरीरप्रवेशसम्बन्धी विचार

स ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्मा इति । स ईक्षत यदि वाचाभिन्याहतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्मपानेनाभ्यपानितं यदि शिश्लेन विस्ष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११ ॥

उस परमेश्वरने विचार किया 'यह ( पिण्ड ) मेरे बिना कैसे रहेगा ?' वह सोचने छगा 'मैं किस मार्गसे [ इसमें ] प्रवेश करूँ ?' उसने विचारा, 'यदि [ मेरे बिना ] वाणोसे बोछ छिया जाय, यदि प्राणसे प्राणन किया कर छी जाय, यदि नेत्रेन्द्रियसे देख छिया जाय, यदि कानसे सुना

जा सके, यदि त्वचासे स्नर्श कर लिया जाय, यदि मनसे चिन्तन कर लिया जाय, यदि अपानसे भक्षण कर लिया जाय और यदि शिश्नसे विसर्जन किया जा सके तो मैं कौन रहा ? [ अर्थात् यदि मेरे बिना ये सब इन्द्रियोंके व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही न था; तात्पर्य यह कि राजाकी प्रेरणाके बिना नगरके कार्यों के समान मेरी प्रेरणाके बिना इनका होना असम्भव है ]' ॥ ११॥

म एवं लोकलोकपालमंघात-स्थितिमन्ननिमित्तां कृत्वा पुर-पौरतत्पालयित्रस्थितिसमां स्वा-मीव ईक्षत-कथं न केन प्रका-रेणेति वितर्कयन्निदं मद्दते माम-पुरस्वामिनम्, यदिदं कार्यकरणसंघातकार्यं वक्ष्यमाणं कथं न खल मामन्तरेण स्यात्प-रार्थं सत्। यदि वाचाभिव्या-हृतमित्यादि केवलमेव वाग्व्य-वहरणादि तिक्रार्थकं न कथंचन भवेद्वलिस्तुत्यादिवतः पोर-वन्द्यादिभिः प्रयुज्यमानं स्वाम्यर्थं सत्ततस्वामिनमन्तरेणासत्येव स्वा-मिनि तद्वत् ।

उस परमात्माने नगर, नगरनिवासी और उनके रक्षक राजकर्मचारी आदि ] की नियुक्तिके समान अन्नरूप निमित्तवाली लोक और लोकपालोंके संघातकी स्थिति कर नगरके स्वामीके समान विचार किया- 'कथं न' प्रकारसे-इस प्रकार यानी किस वितर्क करते हुए [ उसने सोचा ] यह जो आगे बतलाया जानेवाला कार्य ( भूत ) और करणों ( इन्द्रियों ) के संघातका कार्य (ब्यापार) है वह परार्थ ( दूसरेके छिये ) होनेके कारण मेरे सिवा अर्थात् पुरके स्वामी-रूप मेरे बिना कैसे होगा ? जिस प्रकार अपने खामीके लिये प्रयक्त पुरवासी ओर बन्दी जन आदिकी बिछ (कर) एवं स्तुति आदि खामीके बिना अर्थात स्वामीके अभावमें निरर्थक ही है उसी प्रकार [ मेरे बिना भी ] यह जो वाणीसे बोलना आदि है अर्थात् केवल वाग्व्यापारादि है वह निरर्थक ही होगा यानो प्रकार न हो सकेगा।

तस्मान्मया परेण स्व।मिनाधिष्ठात्रा कृताकृतफलसाक्षिभृतेन
भोक्त्रा भवितव्यं पुरस्येव
राज्ञा । यदि नामेतत्संहतकार्यस्य
परार्थत्वं परार्थिनं मां चेतनमन्तरेण भवेत्पुरपौरकार्यमिव तत्स्वामिनम्, अथ कोऽहं किंस्वरूपः
कस्य वा स्वामी ?

यद्यहं कार्यकरणसंघातमनुप्रविश्य वागाद्यभिन्याहृतादिफलं
नोपलमेय राजेव पुरमाविश्याधिकृतपुरुषकृताकृतावेक्षणम्ः न
कश्चिन्मामयं सन्नेवंरूपश्चेत्यधिगच्छेद्विचारयेत् । विपर्यये तु
योऽयं वागाद्यभिन्याहृतादीदः
मिति वेदः, स सन्वेदनरूपश्चेत्यधिगन्तन्योऽहं स्याम्ः यदर्थहे॰ ड॰ ८—

अतः नगरके [अधिष्ठाता] राजाके समान इस देहरूप संघातके परम प्रभु और अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप-पुण्यके फलके साक्षी और मोक्ता-रूपसे स्थित होना चाहिये। यदि इस देहेन्द्रियसंघातका कार्य परार्थ (दूसरेके लिये) है और वह पुरखामी-के विना पुर और पुरवासियोंके कार्यके समान मुझ परार्थी अपने चेतन रक्षकके बिना हो सकता है तो मैं क्या रहा ? अर्थात् किस स्वरूपवाला अथवा किसका स्वामी रहा ?

जिस प्रकार राजा नगरमें प्रवेशकर वहाँके अधिकारी पुरुषोंके कार्यअकार्यादिका निरीक्षण करता है
उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत
और इन्द्रियोंके मंघातमें प्रवेश करके
वाणी आदिके उच्चारणादि फलको
प्रहण न करूँगा तो कोई भी मुझे
'यह सत् है और ऐसे खरूपवाला हैं'
ऐसा अधिगम—विचार नहीं कर
सकेगा। इसके विपरीत अवस्थामें ही
मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ
कि जिस प्रकार स्तम्भ और भित्ति
आदिसे मिलकर बने हुए मन्दिर
आदि संघात अपने अवयवोंके सहित
किसी अन्य असंहत वस्तुके लिये

मिदं संहतानां वागादीनामिन-व्याहतादिः यथा स्तम्भकुडवा-दीनां प्रासादादिसंहतानां स्वाव-यवैरसंहतपरार्थत्वं तद्वदिति ।

एवमीक्षित्वातः कतरेण प्रपद्या इति । प्रपदं च मूर्धा चास्य संघातस्य प्रवेशमार्गो । अनयाः कतरेण मार्गेणेदं कार्यकरण-संघातलक्षणं पुरं प्रपद्ये प्रपद्ये-येति ॥११॥

होते हैं उसी प्रकार जिसके छिये इन संघातरूप वाणी आदिके उच्चारणादि व्यापार हैं और जो इन त्राणी आदिके उच्चारणादिको 'इदम्' इस प्रकार जानता है वह मैं सत् और चेतनस्वरूप हूँ।

इस प्रकार विचारकर [ उसने सोचा ] अतः मैं किस द्वारसे प्रवेश करूँ ! इस संघातमें प्रवेश करनेके दे। मार्ग हैं—पदाग्र और मूर्धा । इनमेंसे मैं किस मार्गसे इस कार्य-करणके संघातक्षप पुरमें प्रवेश करूँ ! ॥ ११ ॥

**₹•**€\$**•**\$>

परमात्माका मूर्जद्वारसे शरीरप्रवंश

एवमीक्षित्वा न तावनमद्भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थाधिकृतस्य प्रवेशमार्गेण प्रपदाभ्यामधः प्रपद्ये । किं तर्हि पारिशेष्यादस्य मूर्थानं विदार्य प्रपद्येयमिति लोक इवेक्षितकारी—

इस प्रकार विचारकर परमेश्वरने निश्चय किया—'मैं सम्पूर्ण कार्योंके अधिकारी अपने सेवक प्राणके प्रवेश-मार्ग निम्नदेशीय चरणाग्रोंसे तो प्रवेश करूँगा नहीं। तो फिर किससे करूँगा? अतः पदाग्रको त्यागकर बने हुए मूर्धाको ही विदीर्ण करके प्रवेश करूँगा। इस प्रकार सोच-समझकर काम करनेवाले लोगों-के समान——

स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापचत । सैषा विद्दतिनीम द्वास्तदेतन्नान्दनम् । तस्य त्रय आवसथा- स्त्रयः स्त्रप्ताः; अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥

वह इस सीमा (मूर्ज़) को ही विदीर्णकर इसीके द्वारा प्रवेश कर गया। वह यह द्वार 'विदिति' नामवाला है; यह नान्दन (आनन्द-प्रद) है। यह आवसथ [नेत्र], यह आवसथ [कण्ठ], यह आवसथ [इदय] इस प्रकार इसके तीन आवसथ (वासस्थान) और तीन स्वप्न हैं॥ १२॥

स स्रष्टेश्वर एतमेव मूर्धसीमानं केशविभागावसानं विदार्थचिछद्रं कृत्वैतया द्वारा मार्गेणंमं
लोकं कार्यकरणमंघातं प्रापद्यत
प्रविवेश । सेयं हि प्रसिद्धा द्वाः
मूर्ध्नि तेलादिधारणकालं अन्तस्तद्रसादिसंवेदनात् । सेषा
विद्यतिर्विदारितत्वाद्विद्यतिर्नाम
प्रसिद्धा द्वाः ।

इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि भृत्यादिस्थानीयसाधारणमार्ग-त्वास समृद्धीनि नानन्दहेतूनि । इदं तु द्वारं परमेश्वरस्यैव केवल-स्येति तदेतसान्दनं नन्दनमेव । वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्ध-सीमाको ही, जिसका केशोंका विभाग ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात् उसमें छिद्र कर उसीके द्वारा—उस मार्गसे ही इस छोक अर्थात् भूत और उन्दियोंके संघातमें प्रवेश कर गया। वहीं प्रसिद्ध द्वार है, क्योंकि शिरमें तैल आदि धारण करते समय मीतर उसके रसादिका अनुभव होता है। विदीर्ण किया जानेके कारण वह द्वार 'विदति' अर्थात् विदति नाम-से प्रसिद्ध हैं।

इससे भिन्न जो श्रोत्रादि द्वार हैं वे भृत्यादिरूप साधारण मार्ग होनेके कारण समृद्ध अर्थात् आनन्दके हेतु नहीं हैं। किन्तु यह मार्ग तो केवल परमेश्वरका ही है। अतः यह नान्दन (आनन्दप्रद) है। नन्दनको ही यहाँ नान्दन कहा है। नान्दनमिति देंघ्यं छान्दसम् । नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वा पर-स्मिन्ब्रह्मणीति ।

तस्यैवं सृष्ट्रा प्रविष्टस्य जीवेनात्मना राज्ञ इव पुरं त्रय
आवसथाः । जागरितकाल
इन्द्रियस्थानं दक्षिणं चक्षुः, स्वमकालेऽन्तर्मनः, सुपुप्तिकाले
हृदयाकाश इत्येतत् । वक्ष्यमाणा
वा त्रय आवसथाः; पितृशरीरं
मातृगर्भाशयः स्वं च शरीरमिति ।

त्रयः स्वमा जाग्रत्स्वमसुपु-प्त्याख्याः । ननु जागरितं प्रवोधरूपत्वाक स्वमःः नेवम्, स्वम एव । कथम् १ परमार्थ-स्वात्मप्रवोधाभावात्स्वमवदसद्ध-स्तुदर्शनाच । अयमेवावसथश्रक्ष-देक्षिणं प्रथमः, मनोऽन्तरं द्वितीयः, हृदयाकाशस्तृतीयः । 'नान्दनम्' इस पद [के नकार ] में दीर्घ वैदिक प्रक्रियाके अनुसार है । तात्पर्य यह है कि इस मार्गसे जाकर पुरुष परब्रह्ममें आनन्द प्राप्त करने उगता है ।

पुरमें प्रविष्ट हुए राजाके समान इस प्रकार रचना करके उसमें जीवरूपसे प्रवेश करनेवाले उस ईश्वरके तीन आवसथ हैं—(१) जाअत्कालमें इन्द्रियोंका स्थान दक्षिण नेत्र, (२) स्वप्नकालमें मनके भीतर और (३) सुपृतिमें इदयाकाशके अन्दर । अथवा आगे बतलाये जानेवाले पितृदेह, मातृ-गर्माशय और अपना ही शरीर—ये ही तीन आवसथ हैं।

तथा जाप्रत्, खप्त और सुष्रिति नामक तीन खप्त हैं। यदि कहो कि प्रबोधरूप होनेके कारण जाप्रत् खप्त नहीं है, तो ऐसी बात नहीं हैं; वह भी खप्त ही है। किस प्रकार ? क्योंकि उस समय परमार्थ आत्मखरूपके बोधका अभाव होता है और खप्तके समान असत् वस्तुएँ दिखलायी दिया करती हैं। उन आवसथोंमें ] यह दक्षिण नेन्न ही प्रथम है, मनका अन्तर्भाग द्वितीय । है और हृदयाकाश तृतीय है। अयमावसथ इत्युक्तानुकीर्त-नमेव।तेषु द्ययमावसथेषु पर्याये-णात्मभावेन वर्तमानोऽविद्यया दीर्घकालं गाढप्रसुप्तः म्वाभावि-क्या न प्रबुध्यतेऽनेकशतसहस्रा-नर्थसंनिपातजदुःखमुद्गराभिघा-तानुभवैरपि।। १२।।

अयमावसयः [ ऐसा जो तीन बार कहा गया है ] यह पूर्वकथित-का ही अनुकीर्तन है । उन आवसर्थांमें क्रमशः आत्मभावसे रहनेवाला यह जीव दीर्घकालतक स्वाभाविक अविद्यासे गाट निद्रामें सोता रहता है और अनेकों शत-सहस्र अनर्थोंकी प्राप्तिसे होनेवाले दुःखरूप मुद्ररोंके आघातके अनुभव-से भी नहीं जगता ॥ १२ ॥

जीवका मोह और उसकी निवृत्ति

स जातो भूतान्यभिन्यैरूयत् किमिहान्यं वावदिष-दिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत् । इदम-दर्शमिती ३ ॥ १३ ॥

[इस प्रकार शरीरमें प्रवेश करके जीवक्यपसे ] उत्पन्न हुए उस परमेश्वरने भूतोंको [तादात्म्यभावसे ] प्रहण किया । और [गुरुकृपासे बोध होनेपर ] 'यहाँ [मेरे सिया ] अन्य कौन है' ऐसा कहा । और मैंने इसे (अपने आत्मखरूपको ) देख लिया है इस प्रकार उसने इस पुरुषको ही पूर्णतम ब्रह्मरूपसे देखा ॥ १३॥

स जातः शरीरे प्रविष्टो जी-वात्मना भूतान्यभिर्व्यंख्यद्व्या-करोत् । स कदाचित्परमकारु-णिकेनाचार्येणात्मज्ञानप्रयोधक्र-

उसने उत्पन्न होकर—जीवभावसे शरीरमें प्रविष्ट होकर भूतोंको न्याकृत किया [अर्थात् उन्हें तादात्म्यरूपसे प्रहण किया]। फिर किसी समय परम कारुणिक आचार्य-के द्वारा अपने कर्णमूलमें —जिसका शब्द आत्मज्ञानका दृढ़ बोध कराने- च्छिब्दिकायां वेदान्तमहावाकयभेयां तत्कर्णमूले ताड्यमानायामेतमेव सृष्ट्यादिकर्तृत्वेन प्रकृतं
पुरुषं पुरि शयानमात्मानं ब्रम्न
बृहत्ततमं तकारेणैकेन छुप्तेन
तततमं व्याप्ततमं परिपूर्णमाकाशवत्प्रत्यबुध्यतापश्यत् । कथम् ?
इदं ब्रह्म ममात्मनः स्वरूपमदर्शं
दृष्टवानस्मि, अहो इति, विचारणार्था प्छतिः पूर्वम् ॥ १३॥

वाला है ऐसी-वेदान्तवाक्यरूप महा-भेरीके बजाये जानेपर उसने, जिस-का सृष्टि आदिके कर्तृत्वरूपसे प्रकरण चला हुआ है उस पुरुष—[ शरीर-रूप ] पुरमें शयन करनेवाले आत्मा-को ततम-इसमें एक तकारका लोप हुआ है अतः तततम-ज्याप्ततम अर्थात् आकाशको समान परिपूर्ण महान ब्रह्मरूपसे जाना-साक्षात्कार किया। किस प्रकार साक्षात्कार किया सो बतलाते हैं-] 'अहो! मैंने अपने आत्माके खरूपको ही इस ब्रह्मरूपसे देखा है' इस प्रकार। यहाँ 'इती' पदमें जो प्लत उच्चारण है वह विचार प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ १३ ॥

**◆◆**⊗⊗•◆

'इन्द्र' शब्दकी व्युत्पत्ति

यस्मादिदमित्येव यत्साक्षाद-परोक्षाह्रस्न सर्वान्तरमपश्यत्

त्येव यत्साक्षाद नयोंकि जो [जीवरूपसे] सबके भीतर रहनेवाला है उस ब्रह्मको सर्वान्तरमपश्यत 'इदम् (यह)' इस प्रकार साक्षात् अपरोक्षरूपसे देखा था परोक्ष-रूपसे नहीं—

परोक्षेण--

तस्मादिदन्द्रो न्नामेदन्द्रो ह वै नाम । तिमदन्द्रं सन्तिमन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण। परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः॥ १४॥ इसिलये उसका नाम 'इदन्द्र' हुआ, वह 'इदन्द्र' नामसे प्रसिद्ध है। 'इदन्द्र' होनेपर ही [ब्रह्मवेत्ता लोग] उसे परोक्षरूपसे 'इन्द्र' कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय ही होते हैं, देवता परोक्ष-प्रिय ही होते हैं॥ १४॥

तस्मादिदं पश्यतीतीदन्द्रो नाम परमात्मा । इदन्द्रो ह वै नाम प्रसिद्धो लोक ईश्वरः। तमेविमदन्द्रं सन्तमिन्द्र इति परोक्षाभिधानेनाचक्षते ब्रह्मविदः संच्यवहारार्थः पूज्यत-मत्वात्प्रत्यक्षनामग्रहणभयात् तथा हि परोक्षत्रियाः परोक्षनाम-ग्रहणप्रिया इव एव हि यस्मा-देवाः; किष्ठुत सर्वदेवानामपि देवो महेश्वरः । द्विर्वचनं प्रकृता-ध्यायपरिसमाप्त्यर्थम् ॥१४॥

इसलिये जो इसे देखता है वह परमात्मा 'इदन्द्र' नामवाला है। लोकमें ईस्वर 'इदन्द्र' नामसे प्रसिद्ध है। इस प्रकार 'इदन्द्र' होने-पर भी ब्रह्मवेत्ता व्यवहारके लिये उसे 'इन्द्र' इस परोक्ष नामसे पुकारते हैं, क्योंकि पुज्यतम होनेके कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेनेमें उन्हें भय है । जब कि देवता छोग भी परोक्षप्रिय अर्थात् अपना परोक्ष नाम प्रहण किया जाना ही प्रिय माननेवाले हैं तब सम्पूर्ण देवताओंके भी देव महेश्वरका तो कहना ही क्या है ? प्रकृत अध्यायकी समाप्ति मुचित करनेके लिये यहाँ दो बार कहागया है ॥ १४ ॥

-13400451-

इति श्रीमत्परम**इं**सपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-श्रीमण्छङ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्गाष्ये प्रथमाध्याये

> तृतीयः खण्डः समाप्तः ॥ ३ ॥ •••••••••

उपनिषक्त्रमेण प्रथमः, आरण्यक्रक्रमेण चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः।

∞<>∞

# istivans ringi

#### प्रथम सण्ड

प्रस्तावना

अतीताध्याय- क्यार्थः जगदुत्पविषया कोकनम् त्तिस्थितिप्रलयकृदसंसारी सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्ववित्सर्वमिदं जगत्स्वतोऽन्यद्वस्त्यन्तरमनुपादायैव आकाशादिक्रमेण सृष्ट्रा स्वात्मप्रबोधनार्थं
सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि
स्वयं प्रविवेश । प्रविश्य च स्वमात्मानं यथा भूतिमिदं ब्रह्मास्मीति

साक्षात्प्रत्यबुध्यत । तस्मात्स एव

इति । अन्योऽपि "सम आत्मा

ब्रह्मास्मीत्येवं विद्यात्" इति ।

सर्वशरीरेष्वेक एवात्मा

अस्मिंश्रतुर्थेऽध्याय एष वा-

इस (पूर्वोक्त) चौथे \* अध्यायमें यह वाक्यार्थ विवक्षित है—† जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले असंसारी सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञने अपनेसे भिन्न किसी अन्य वस्तुको प्रहण किये बिना ही इस सम्पूर्ण जगत्की आकाशादिक्रमसे रचना कर अपनेको खयं ही जाननेके लिये सम्पूर्ण प्राणादियुक्त शरीरमें खयं ही प्रवेश किया । और प्रवेश करके 'मैं यह ब्रह्म हूँ' इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूपका साक्षात् बोध प्राप्त किया। अतः समस्त शरीरोंमें एकमात्र वही आत्मा है, उससे भिन्न नहीं। इसके सिवा] "[सम्पूर्ण भूतोंमें] जो सम आत्मा ब्रह्म है वह मैं हूँ-ऐसा जाने"

आरण्यकके क्रमसे यहाँ चौथी संख्या कही गयी है।

<sup>†</sup> पूर्व अध्यायमें आत्माकी एकता, लोक तथा लोकपालोंकी सृष्टि और क्षुषा-पिपासासे संयोग आदि अनेक विषयोंका वर्णन है उनमें विवक्षित अभिप्रायका प्रतिपादन किया जाता है।

"आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्" (१।१।१) इति "ब्रह्म ततमम्" (१।३।१३) इति चोक्तम्। अन्यत्र च।

सर्वगतस्य सर्वात्मनो बालाग्रप्रवेशश्रुतिः मात्रमप्यप्रविष्टं
विचारः नास्तीति कथं सीमानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलिकेव सुषिरम् ।

नन्वत्यल्पिमदं चोद्यं बहु
चात्र चोदियतव्यम् । अकरणः
सन्नीक्षतः । अनुपादाय किंचिछोकानसुजतः । अद्भ्यः पुरुषं
सम्रद्धत्यामूर्छयत् । तस्याभिष्यानानमुखादि निर्भिनं मुखादिभ्यश्चाग्न्यादयो लोकपालास्तेषां
चाग्ननायापिपासादिसंयोजनं तदायतनप्रार्थनं तद्र्थं गवादि-

ऐ• त∘ ९-

"निश्चय पहले एक आत्मा ही था" तथा "[उसने ] ब्रह्मको [आकाशके समान ] अतिशय व्याप्त [जाना ]"। ऐसा भी कहा है और [ऐसा हो ] अन्य उपनिषदोंमें भी कहा है।

ृर्व ० – उस सर्वगत सर्वात्माके छिये तो बालका अग्रभाग भी अप्रविष्ट नहीं है; फिर वह चींटीके बिलप्रवेश- के समान मूर्धसीमाको विदीर्णकर किस प्रकार मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट इआ ?

सिद्धान्ती—तुम्हारा यह प्रश्न तो अल्प है। अभी तो उपर्युक्त कथनमें बहुत कुछ पूछनेयोग्य बातें हैं। उसने इन्द्रियहीन होकर भी ईक्षण किया। किसी उपादानके बिना ही जोकोंकी रचना की। जलमेंसे पुरुष निकालकर उसे अवयवयोजनाद्वारा पुरवादि- पुरुष किया। अभिध्यानके द्वारा उसका मुखादिसे अग्नि आदि लोकपाल प्रकट हुए। उनका क्षुधा-पिपासादिसे संयोग कराना, उनका आयतनके लिये गावादि- प्रार्थना करना, उसके लिये गौ आदि

पन्नम् ।

प्रदर्शनं तेषां यथायतनप्रवेशनं
सृष्टस्यात्रस्य पलायनं वागादिभिस्तजिष्टक्षाः एतत्सर्वं सीमाविदारणप्रवेशसममेव ।
अस्तु तर्हि सर्वमेवेदमनुप-

अत्रात्मावबोधमात्रस्य नः विवक्षितत्वात्सर्वोऽयमर्थवाद इत्य-दोषः । मायाविवद्वा महामायावी देवः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वमे-सुखावबोधनप्रति-लोकवदाख्यायिकादि-प्रपश्च इति युक्ततरः पक्षः । न सृष्ट्याख्यायिकादिपरिज्ञा-नार्त्किचित्फलमिष्यते ऐका-अमृतत्वं त्म्यस्ररूपपरिज्ञानात्तु सर्वोपनिषत्प्रसिद्धम् ।

दिखलाना, उन देवताओंका अपने-अपने अनुकूल आयतनोंमें प्रवेश करना, उत्पन्न हुए अन्नका भागना और उसे वाक् आदि इन्द्रियों-द्वारा प्रहण करनेकी इच्छा करना—ये सब बार्ते भी सीमा विदीर्ण करने और शरीरमें प्रवेश करनेके समान ही [ आश्चर्यजनक ] हैं।

पूर्व ० – अच्छा तो, इन समी बातोंको अनुपपन्न (असम्भव) मान छो।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रुतिको यहाँ केवल आत्मा-अभीष्ट होनेसे वबोधमात्र कहना यह सब अर्थवाद है; अतः कोई दोष नहीं है। अथवा मायावीके समान महामायात्री सर्वज्ञ शक्तिमान् प्रभुने इस सम्पूर्ण जगत्-की रचना की है, और इस रहस्यका सरलतासे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ही छैकिक रीतिसे यह आख्यायिका आदिकी रचना की गयी है-इस प्रकार भी यह पक्ष युक्तियुक्त जान पड़ता है, क्योंकि केवल लोक-रचनाकी आख्यायिका कुछ भी फल परिज्ञानसे मिलता । परन्तु आत्माके एकत्व और यथार्थ खरूपके ज्ञानसे अमरत्वरूप प्राप्त होता फल सभी उपनिषदोंमें प्रसिद्ध

स्मृतिषु च गीताद्यासु "समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्" (गीता १३।२७) इत्यादिना।

ननु त्रय आत्मानः। भोक्ता कर्ता संसारी जीव भारमैकत्वे :सर्वलोक-एकः विचारः शास्त्रप्रसिद्धः । अनेकप्राणिकर्म-फलोपभोगयोग्यानेकाधिष्ठानव-ह्रोकदेहनिर्माणेन लिङ्गेन यथा-शास्त्रप्रदर्शितेन पुरप्रासादादि-निर्माणलिङ्गेन तद्विपयकौशलज्ञान-वांस्तत्कर्ता तक्षादिरिवेश्वरः सर्वज्ञो जगतः कर्ता द्वितीयश्चेतन आ-त्मा अवगम्यते । ''यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ०२।४। १) "नेति नेति" ( ब॰ उ० ३।९। २६) इत्यादिशास्त्र-प्रसिद्ध औपनिषदः पुरुषस्तु-तीयः। एवमेते त्रय आत्मानोऽ-न्योन्यविलक्षणाः । तत्र कथमेक एव आत्मा अद्वितीयः असंसा-रीति ज्ञातं शक्यते ?

तथा ''सम्पूर्ण भूतोंमें समान भावसे स्थित परमेश्वरको'' इत्यादि वाक्यों- द्वारा गीता आदि स्मृतियोंमें भी यही बात कही गयी है । ो

पूर्व ० – आत्मा तो तीन हैं: उनमें एक तो सम्पूर्ण छोक और शास्त्रमें प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी-जीव है । नगर और प्रासादादिके निर्माणके छिङ्कसे जिस प्रकार तत्सम्बन्धी कौशलके ज्ञानवाले उनके रचयिता तक्षा (कारीगर) आदिका ज्ञान होता है उसी प्रकार अनेक प्राणियोंके कर्मफलके उपभोगयोग्य अनेकों अधिष्रानोंवाले लोक और देहकी रचनाके शास्त्रप्रदर्शित लिङ्गसे दूसरे चेतन आत्मा-जगत्-कर्ता सर्वज्ञ ईश्वरका ज्ञान होता है। तथा तीसरा आत्मा ''जहाँसे वाणी लौट आती है" एवं "यह नहीं, यह नहीं" इत्यादि शास्त्रसे प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष है। इस प्रकार ये तीनों आत्मा एक दूसरेसे विलक्षण हैं: अतः यह कैसे जाना जा सकता है कि आत्मा एक, अद्वितीय और असंसारी ही है ?

तत्र जीव एव तावत्कथं ज्ञायते ?

नन्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता द्रष्टा आदेष्टा आघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञातेति ।

नजु विप्रतिषिद्धं ज्ञायते यः श्रवणादिकर्तृत्वेनामतो मन्ता-विज्ञातो विज्ञातेति च । तथा "न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः" (खृ० उ० ३ । ४ । २) इत्यादि च ।

सत्यं विप्रतिषिद्धम्, यदि
प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत् ।
प्रत्यक्षज्ञानं च निवार्यते "न
मतेर्मन्तारम् मन्वीथाः" ( बृ॰
उ॰ ३ । ४ । २ ) इत्यादिना ।
ज्ञायते तु श्रवणादिलिङ्गेनः
तत्र कुतो विप्रतिषेधः ।

ननु श्रवणादिलिङ्गेनापि कथं

ज्ञायते ? यावता यदा शृणोत्या-

त्मा श्रोतव्यं शब्दम्, तदा तस्य

सिद्धान्ती—इन तीनोंमें पहले जीवका ही ज्ञान कैसे होता है ?

पूर्व ० – इस प्रकार ज्ञान होता है कि 'वह श्रवण करनेवाला, मनन करनेवाला, द्रष्टा, आज्ञा करनेवाला, शब्द उच्चारण करनेवाला, विज्ञाती और प्रज्ञाती है।'

सिद्धान्ती-परन्तु, जिसका श्रवणादिके कर्तारूपसे ज्ञान होता है उसे 'अमत और मनन करनेवाला, अविज्ञात और विशेष रूपसे जानने-वाला' इस प्रकार कहना तथा ''मति-के मनन करनेवालेका मनन न करो, विज्ञातिके विज्ञाताको न जानो" इत्यादि श्रतिवचन भी विरुद्ध होगा। *पूर्व* ०--यदि उसे सुखादिके समान प्रत्यक्षरूपसे जाना जाय तो अवश्य विरुद्ध होगा। किन्तु ''मतिके मनन करनेवालेका मनन न करो" इत्यादि वाक्यसे उसके प्रत्यक्षज्ञानका निवारण किया गया है। उसका ज्ञान तो श्रवणादि लिङ्गसे होता है; फिर इसमें विरोध कहाँ है ?

सिद्धान्ती—श्रवणादि लिङ्गसे भी आत्माका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है ? क्योंकि जब और जिस समय आत्मा सुननेयोग्य राब्दको सुनता है उस समय श्रवणिकयाके

१. सिद्धान्तीकी यह उक्ति पहले आत्मामें बतलाये हुए कर्तृत्व-मोक्तृत्व आदि धर्मोंका प्रतिषेध करनेके लिये है ।

२. विशेष जाननेवाला । ३. सबसे अधिक जाननेवाला ।

श्रवणिकययैव वर्तमानत्वा
नमननविज्ञानिकये न संभवतः

आत्मिनि परत्र वा । तथान्यत्रापि

मननादिक्रियासु । श्रवणादि
क्रियाश्च स्वविषयेष्वेव । न हि

मन्तव्यादन्यत्र मन्तुर्भननिक्रया

संभवति ।

ननु मनसा सर्वमेव मन्तव्यम् । सत्यमेवं तथापि सर्वमपि मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तुं शक्यम् ।

यद्येवं किं स्यात् ?

इदमत्र स्यात् ; सर्वस्य योऽयं मन्ता स मन्तैवेति न स मन्तव्यः स्यात् । न च द्वितीयो मन्तुर्म-

। यदा स आत्मनैव

साथ ही वर्तमान रहनेके कारण उसके छिये अपनेमें अथवा अन्यत्र मनन या विज्ञानरूप कियाएँ संभव नहीं हैं। [इस प्रकार विजातीय कियाओंकी समकाछीनताका निषेध करके अब सजातीय कियाओंका निषेध करते हैं—] इसी प्रकार अन्यत्र मनन आदि कियाओंमें भी समझना चाहिये। श्रवणादि कियाओं में भी समझना चाहिये। श्रवणादि कियाएँ भी अपने विषयोंमें ही प्रवृत्त हो सकती हैं [आश्रयमें नहीं]। मनन करनेवाछेकी मननिकया मन्तव्यसे मिन स्थानमें सम्भव नहीं है।

पूर्व ० – मनसे तो सभीका मनन किया जाता है।

सिद्धानती—यह ठीक है; परन्तु जो कुछ मनन किया जाता है वह सब मननकर्ताके बिना नहीं किया जा सकता।

पूर्व ० — यदि ऐसा हो भी तो इससे क्या होगा ?

सिद्धानती—इससे यहाँ यह होगा कि जो इस सबका मनन करने-वाला है वह मनन करनेवाला ही रहेगा, मन्तव्य नहीं होगा। तथा उस मनन करनेवालेका कोई दूसरा मननकर्ता भी नहीं है। यदि उसे मन्तव्यस्तदा येन च मन्तव्यः आत्मा आत्मना यश्च मन्तव्य आत्मा तौ द्वौ प्रसज्येयाताम्। एक एवात्मा द्विधा मन्तृमन्तव्य-त्वेन द्विशकलीभवेद्वंशादिवत्। उभयथाप्यनुपपत्तिरेव। यथा प्रदीपयोः प्रकाश्यप्रकाशकत्वा-नुपपत्तिः समत्वात्तद्वत्।

न च मन्तुर्मन्तव्ये मननव्यापारश्रूच्यः कालोऽस्त्यात्ममननाय । यदापि लिङ्गेनात्मानं
मन्तते मन्ताः तदापि पूर्ववदेव
लिङ्गेन मन्तव्य आत्मा यश्र
तस्य मन्ता तौ द्वौ प्रसज्येयाताम् । एक एव वा द्विघेतिपूर्वोक्तदोषः । न प्रत्यक्षेण
नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत् कथमुच्यते "स म आत्मेति विद्यात्"
(कौषी० ३ । ९ ) इति १ कथं
वा श्रोता मन्तेत्यादि १

आत्माद्वारा ही मन्तन्य माना जाय तो जिस आत्मासे आत्मा मनन किया जाता है और जिस आत्माका मनन किया जाता है उनके दो होने-का प्रसंग उपस्थित हो जायगा। अथवा बाँस आदिके समान एक ही भागाम मन्ता और मन्तन्यरूपसे दो भागोंमें विभक्त माना जायगा। किन्तु उपर्युक्त दोनों प्रकारसे अनुपपत्ति ही है। जैसे कि समानरूप होनेके कारण दो दीपकोंका परस्पर प्रकाश्य-प्रकाशकत्व नहीं बन सकता, उसी प्रकार [यहाँ समझना चाहिये]।

इसके सिवा मन्ताको अपना मनन करनेके छिये मन्तब्य पदार्थीं-का मनन करनेके व्यापारसे रहित कोई काल भी नहीं है । जिस समय भी किसी लिङ्गके द्वारा मन्ता अपना मनन करता है उस समय भी पहले-हीके समान छिङ्कसे मन्तन्य आत्मा और जो कोई उसका मनन करने-वाला है वे दो सिद्ध होते हैं; अथवा एक ही दो भागोंमें विभक्त है-इस प्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो जाता है । और यदि वह न प्रत्यक्ष-से जाना जाता है और न अनुमानसे तो ऐसा क्यों कहते हैं कि 'वह मेरा आत्मा है-ऐसा जाने'' और क्यों उसे श्रोता-मन्ता इत्यादि बतलाते हैं ?

अश्रोत्रत्वादि च प्रसिद्धमात्म-नः। किमत्र विषमं पञ्यसि? यद्यपि तव न विषमं तथापि विपमं प्रतिभाति । कथम ? यदासौ श्रोता तदा न मन्ता यदा मन्ता तदान श्रोता । तत्रैवं सति पक्षे श्रोता मन्ता पक्षे न श्रोता नापि मन्ता । तथान्यत्रापि च । यदैवं तदा श्रोत्रत्वादिधर्म-अश्रोतृत्वादिधर्मवा-न्वेति संशयस्थाने कथं तव न वैषम्यम् । यदा देवदत्तो गच्छति तदा स्थाता गन्तैव । तिष्ठति तदा यदा न गन्ता स्थातैव । तदा अस्य

गन्तत्वं स्थातृत्वं

नतु श्रोतृत्वादिधर्मवानात्मा,

पूर्व ०-आतमा तो श्रोतृत्वादि धर्मवाला है और आत्माके अश्रोतृत्व आदि धर्म भी [श्रुतिमें ] प्रसिद्ध हैं। फिर इसमें तुम्हें विषमता क्या दिखलायी देती है ?

सिद्धान्ती—यद्यपि तुझे कोई विपमता ज्ञात नहीं होती, तथापि मुझे तो होती ही है । किस प्रकार कि जिस समय यह श्रोता होता है उस समय मन्ता नहीं होता और जब मन्ता होता है तब श्रोता नहीं होता। ऐसा होनेके कारण वह एक पक्षमें श्रोता और मन्ता है तो दूसरे पक्षमें न श्रोता है और न मन्ता ही है। ऐसा ही अन्यत्र (विज्ञाता आदिके सम्बन्धमें) भी समझना चाहिये।

जब कि ऐसी बात है तब आतमा श्रोतृत्वादि धर्मवाला है अथवा अश्रोतृत्वादि धर्मवाला है अथवा अश्रोतृत्वादि धर्मवाला ? इस प्रकार संशयस्थान उपस्थित होनेपर तुझे विषमता क्यों नहीं दिखायो देती ? जिस समय देवदत्त चलता है उस समय वह चलनेवाला ही होता है ठहरनेवाला नहीं होता, तथा जिस समय वह ठहरनेवाला ही होता है, चलनेवाला नहीं होता । ऐसी अवस्थामें इसका गन्तृत्व और स्थातृत्व पाक्षिक

च । न नित्यं गन्तृत्वं स्थातृत्वं वा । तद्वत् ।

तथैवात्र काणादादयः पश्यनित । पक्षप्राप्तेनैव श्रोतृत्वादिना
आत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादिवचनात् । संयोगजत्वमयौगपद्यं
च ज्ञानस्य ह्याचक्षते । दर्शयन्ति
चान्यत्रमना अभूवं नादर्शमित्यादि युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो
लिङ्गमिति च न्याय्यम् ।

भवत्वेवम्ः किं तव नष्टं यद्येवं स्थात् ?

अस्त्वेवं तवेष्टं चेत्। श्रुत्य-र्थस्त न संभवति।

किं न श्रोता मन्तेत्यादि-श्रुत्यर्थः ?

नः न श्रोता न मन्तेत्यादि-

वचनात् ।

ही होता है, नित्यगन्तृत्व अथवा नित्यस्थातृत्व नहीं होता । इसी प्रकार [ आत्माका श्रोतृत्वादि भी पाक्षिक ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं ] ।

काणाद आदि अन्य मतावलम्बी
भी इस विषयमें ऐसा ही समझते हैं,
क्योंकि इस विषयमें उनका कथन
है कि पक्षमें प्राप्त होनेवाले श्रोत्त्वादिके कारण हो आत्मा श्रोतामन्ता इत्यादि कहा जाता है । वे
ज्ञानका संयोगजत्व (इन्द्रिय और
मनके संयोगसे उत्पन्न होना ) और
अयोगपद्य (एक साथ न होना )
प्रतिपादन करते हैं । और मनको
एक साथ ज्ञान उत्पन्न न होनेमें वे 'मैं
अन्यमनस्क था, इसल्यि न देख
सका' इत्यादि लिङ्ग प्रदर्शित करते हैं
और यह युक्तिसङ्गत भी है।

पूर्व ० — ऐसा सिद्धान्त भले ही रहे; किन्तु यदि ऐसा हो भी तो तुम्हारी क्या हानि है ?

सिद्धान्ती—यदि तुम्हें अभिमत हो तो तुम्हारे लिये ऐसा भले ही हो; परन्तु यह श्रुतिका तात्पर्य तो हो नहीं सकता।

पूर्व ०-क्या श्रोता मन्ता इत्यादि श्रुतिका अर्थ नहीं है ?

े सिद्धान्ती-नहीं, क्योंिक [श्रुति-में तो ] 'न श्रोता है न मन्ता है' इत्यादि भी कहा है। ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं त्वया।

नः नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्यु-पगमात् । "न हि श्रोतुः श्रुते-विपरिलोपो विद्यते" ( दृ ० उ० ४ । ३ । २७ ) इत्यादिश्रुतेः ।

एवं तर्हि नित्यमेव श्रोत्-त्वाद्यभ्युपगमे प्रत्यक्षविरुद्धा युगपज्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावश्रा-त्मनः कल्पितः स्यात् । तज्ञा-निष्टमिति ।

नोभयदोषोपपत्तिः । आत्मनः
श्रुत्यादिश्रोतृत्वादिधर्मवन्वश्रुतेः ।
अनित्यानां मूर्तानां च चश्रुरादीनां दृष्टचाद्यनित्यमेव संयोगवियोगधर्मिणाम्, यथाग्रेज्वेलनं
तृणादिसंयोगजत्वात्तद्वत् । न तु
नित्यस्यामूर्तस्यासंयोगवियोगध-

पूर्व ०-परन्तु इस विरोधको तो तुमने पाक्षिक वतलाकर खण्डित कर दिया है।

50

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि आत्मा-का श्रोतृत्व आदि तो नित्य हो माना गया है, जैसा कि ''श्रोताकी श्रुति-का छोप कभी नहीं होता'' इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है।

पूर्व ०--ऐसी दशामें तो आत्माका नित्य श्रोतृत्वादि माननेपर प्रत्यक्ष-विरुद्ध अनेक ज्ञानोंका एक साथ उत्पन्न होना और आत्मामें अज्ञानका अभाव ये दो बातें माननी पड़ेंगी। किन्तु यह किसीको अभीष्ट नहीं है।

सिद्धान्ती—इन दोनों दोषोंकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि श्रुतिके कथनानुसार आत्मा श्रुति आदिके श्रोतृत्वादि धर्मवाछा है\* जिस प्रकार अग्निका प्रज्वित होना, तृणादिके संयोगसे होनेके कारण, अनित्य है; उसी प्रकार संयोग-वियोगधर्मी, मूर्त एवं अनित्य चश्च आदिके धर्म दृष्टि आदि अनित्य ही हैं। किन्तु जो नित्य, अमूर्त और संयोग-वियोग-धर्मसे

अर्थात् वह श्रुतिका भोता, मितका मन्ता तथा विज्ञाता आदि
 रूपसे प्रसिद्ध है ।

ऐ० उ० १०-

र्मिणः संयोगजदृष्ट्याद्यनित्यधर्म-वत्त्वं संभवति । तथा च श्रुतिः हि द्रष्ट्र्इप्टेर्विपरिलोपो विद्यते" (बृ०उ०४।३।२३) इत्याद्या । एवं तर्हि द्वे दृष्टी चक्षु-योऽनित्या दृष्टिर्नित्या चात्मनः । तथा च द्वे श्रुती श्रोत्रस्यानित्या नित्या चात्मस्वरूपस्य द्वे मती विज्ञाती बाह्याबाह्ये एवं ह्येव । तथा चेयं श्रुतिरुपपन्ना भवति ''दृष्टेर्द्रष्टा श्रुतेः श्रोता'' इत्याद्या ।

लोकेऽपि प्रसिद्धं चश्चषस्ति
मिरागमापाययोर्नष्टा दृष्टिर्जाता

दृष्टिरिति चश्चदृष्टेरिनत्यत्वम्ः

तथा च श्वतिमत्यादीनामात्म
दृष्टयादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्ध
मेव लोके । वदति हि उद्धृतचश्चः

स्वप्नेऽद्य मया श्राता दृष्ट इति ।

रहित है उस ( आत्मा ) का संयोग-जनित दृष्टि आदि अनित्य धर्मीसे युक्त होना सम्भव नहीं है। ऐसी ही ''द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता'' इत्यादि श्रुति भी है। इस प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती हैं--(१) नेत्रकी अनित्य दृष्टि और (२) आत्माकी नित्य दृष्टि। इसी प्रकार दो श्रुति हैं-श्रोत्रकी अनित्य श्रुति और आत्माकी नित्य श्रुति । तथा इसी प्रकार बाह्य और अबाह्यरूपसे दो मति और दो विज्ञाति हैं। ऐसी अवस्थामें ही ''दृष्टिका दृष्टा है, श्रुतिका श्रोता हैं'' इत्यादि श्रुति सार्थक हो सकती है।

लोकमें भो तिमिर रोगकी उत्पत्ति और विनाशसे 'दृष्टि नष्ट हो गयी, दृष्टि उत्पन्न हो गयी' इस प्रकार नेत्रकी दृष्टिका अनित्यत्व प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार श्रुति-मित इत्यादि-का [अनित्यत्व माना गया है;]और आत्माकी दृष्टि आदिका नित्यत्व तो लोकमें प्रसिद्ध ही है। जिसके नेत्र निकाल लिये गये हैं वह पुरुष भी ऐसा कहता ही है कि 'आज स्वप्नमें मैंने अपने भाईको देखा था। तथावगतवाधिर्यः स्वप्ने श्रुतो मन्त्रो- तथा जिसका बहिरापन सबको Sद्यत्यादि । यदि चंश्वःसंयोग-जैवात्मनो नित्या दृष्टिस्तन्नारो नक्ष्येत् । तदोद्धृतचक्षुः स्वप्ने नीलपीतादि न पश्येत्। "न हि द्रष्ट्र्ष्टेष्टेः" ( बृ० उ० ४ । ३ । २३ ) इत्याद्या च अतिरनुपपन्ना ''तच्रक्षः पुरुषो येन म्बप्ने पश्यति" इत्याद्या श्रुतिः ।

नित्या आत्मनो दृष्टिर्बोह्या-नित्यदृष्टेर्ग्राहिका । बाह्यदृष्टेश्रो-पजनापायाद्यनित्यधर्मवत्त्वात्तद-ग्राहिकाया आत्मदृष्टेस्तद्वद्वभा-मुत्वमनित्यत्वादि भ्रान्तिनिमित्तं लोकस्येति युक्तम् । यथा भ्रम-णादिधर्मवदलातादिवस्तुविषय-दृष्टिरपि भ्रमतीव तद्वत् । तथा ।

ज्ञात है वह भी 'मैंने स्वप्नमें मन्त्र सुना' इत्यादि कहता ही है। यदि आत्माकी नित्य दृष्टि नेत्रेन्द्रियके संयोगसे ही उत्पन्न होनेवाली हो तो वह उसका नाश होनेपर नष्ट हो जाय । उस अवस्थामें जिसके नेत्र निकाल लिये गये हैं वह स्वप्नमें नीला-पीला आदि नहीं देख सकेगा और तब ''द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता'' इत्यादि श्रुति और ''वह नेत्र है, जिसके द्वारा पुरुष स्वप्नमें देखता है" इत्यादि श्रति भी निरर्थक हो जायगी।

आत्माकी नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टिको प्रहण करनेवाली है । बाह्य दृष्टि उत्पत्ति-विनाशादि अनित्य धर्मोवाली **है**; अतः लोगोंको जो उसे प्रहण करनेवाली दृष्टिका उसोके समान भासित होना और अनित्य होना आदि प्रतीत होता है वह भान्तिके कारण है-ऐसा मानना ठीक ही है। जिस प्रकार भ्रमण आदि धर्मवाली अलात-चक्र आदि वस्तुओंसे सम्बन्धित दृष्टि भी भ्रमती-सी जान पड़ती है, उसी प्रकार **इसे** समझना च श्रुतिः "ध्यायतीव लेलायतीव" ( चृ० उ० ४ | ३ | ७ ) इति । तस्मादात्मदृष्टेर्नित्यत्वास्त्र योग-पद्यमयोगपद्यं वास्ति ।

**बाह्यानित्यदृष्ट्युपाधिव**ञात्तु लोकस्य तार्किकाणां संप्रदायवर्जितत्वाद् अनित्या आ-त्मनो दृष्टिरिति भ्रान्तिरुपपन्नैव । जीवेश्वरपरमात्मभेदकल्पना चै-तिन्निमित्तेव । तथा च अस्ति । नास्तीत्याद्याश्च यावन्तो वाङ्मन-सयोर्भेदा यत्रैकं भवन्ति, तद्वि-पयाया नित्याया ह्रष्टेर्निर्विशेषा-याः-अस्ति नास्ति,एकं नाना,गुण-वद्गुणम्, जानाति न जानाति, क्रियावद्क्रियम्, फलवद्फलम्, सबीजं निर्वीजम्, सुखं दुःखम्, मध्यममध्यम्, श्रून्यमशून्यम्, परोऽहमन्य इति वा सर्ववाक्प्रत्य-यागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितु-मिच्छतिः स नृनं खमपि चर्म-

चाहिये ] । ऐसा ही ''ध्वायतीत्र लेलायतीत्र'' आदि श्रुति भी कहती है । अतः नित्य होनेके कारण आत्मदृष्टिका यौगपद्य (अनेक दृष्टियोंका एक साथ होना ) अथवा अयौगपद्य नहीं है ।

बाह्य अनिस्य दृष्टिरूप उपाधिके कारण लोकको और तार्किक पुरुषों-को वैदिक सम्प्रदायसे रहित होनेके कारण ऐसी भ्रान्ति होना उचित ही है कि आत्माकी दृष्टि अनित्य है। जीव, ईश्वर और परमात्माके भेदकी कल्पना भी इसी निमित्तसे है। इसी प्रकार अस्ति (है) नास्त (नहीं है) आदि जितने भी वाणी और मनके मेद हैं वे सब जहाँ एक हो जाते हैं उसे विषय करनेवाली नित्य निर्विशेष दृष्टिके सम्पूर्ण वाक्प्रतीतियोंके स्वरूपमें जो है-नहीं है, एक-अनेक, सगुण-निर्गुण, जानता है-नहीं जानता, सिक्रय-निष्क्रिय, सफल-निष्फल, सबीज-निर्बीज, सुख-दु:ख, मध्य-अमध्य, शून्य-अशून्य, अथवा पर-अहं एवं अन्य-की कल्पना करना चाहता है वह निश्चय ही आकाराको भी चमड़ेके वद्रेष्टियतुमिच्छति, सोपानमिव च पद्भ्यामारोद्धम्, जले खे च मीनानां वयसां च पदं दिदृक्षते । "नेति नेति" ( खृ० उ०३ । ९ । २६ ) "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तं० उ० २ । ४ । १ ) इत्या-दिश्चतिभ्यः । "को अद्धा वेद" ( ऋ० सं० १ । ३० । ६ ) इत्यादिमन्त्रवर्णात् ।

कथं तर्हि तस्य स म आत्मेति

वेदनम् । ब्र्हि केन प्रकारेण तमहं

स म आत्मेति विद्याम् ।

अत्राख्यायिकामाचक्षते—कश्रित्किल मनुष्यो मुग्धः केश्चिदुक्तः कस्मिश्चिदपराधे सति
धिक्त्वां नासि मनुष्य इति ।
स मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं
प्रत्यायितुं कंचिदुपेत्याह बवीतु
भवानकोऽहमस्मीति । स तस्य
मुग्धतां ज्ञात्वाह । क्रमेण बोधयिष्यामीति । स्थावराद्यात्मभाव-

समान लपेटना चाहता है और अपने पैरोंसे उसपर सीदियोंके समान आरूढ़ होनेको उद्यत है। वह मानो जल और आकाशमें मछली तथा पक्षियोंके चरणचिह्न देखनेको उत्सुक है; जैसा कि "नेति नेति" "यतो वाचो निवर्तन्ते" इत्यादि श्रुतियों और "को अद्धा वेदै" इत्यादि मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है।

पूर्व ० – तो फिर उसे 'वह मेरा आत्मा है' इस प्रकार कैसे जाना जाता है ? बतलाओ उसे मैं किस प्रकारसे 'वह मेरा आत्मा है' इस प्रकार जानूँगा ?

सिद्धान्ती—इस विषयमें एक अख्यायिका कहते हैं, किसी मृढ मनुष्यसे किसीने, उससे कोई अपराध बन जानेपर, कहा—'तुझे धिकार है, तू मनुष्य नहीं है।' उसने मृढतावश अपना मनुष्यत्व निश्चित करानेके लिये किसीके पास जाकर कहा—'आप बतलाइये, मैं कौन हूँ ?' वह उसकी मृर्खता समझकर उससे बोला—'धीरे-धीरे बतलाऊँगा।' और फिर स्थावरादिमें

१. उसे साक्षात् कौन जानता है !

मपोद्य न त्वममजुष्य इत्युक्त्वो-परराम । स तं ग्रुग्धः प्रत्याह मवान्मां बोधियतुं प्रवृत्तस्त्र्ष्णां वभूव किं न बोधयतीति ? ताद-गेव तद्भवतो वचनम् । नास्य-मजुष्य इत्युक्तिपि मजुष्यत्वमा-त्मनो न प्रतिपद्यते यः स कथं मजुष्योऽसीत्युक्तोऽपि मजुष्यत्व-मात्मनः प्रतिपद्यते ?

٠,

तस्माद्यथाञास्त्रोपदेश एवात्मावबोधविधिर्नान्यः। न ह्यभेर्दाद्यं तृणाद्यन्येन केनचिद्दग्धुं
शक्यम्। अत एव शास्त्रमात्मस्वरूपं बोधियतुं प्रश्चतं सदंमजुष्यत्वप्रतिषेधेनेव "नेति
नेति" ( बृ० उ० ३। ९। २६ )
इत्युक्त्वोपरराम। तथा "अनन्तरमबाद्यम्" ( बृ० उ० २। ५।
१९, ३।८।८) "अयमात्मा
अद्यसर्वाजुभूः" (बृ० उ० २।५।
१९) इत्यनुशासनम् । "तन्त्वमिस" ( छा० उ० ६।८–१६)
"यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभृत्तत्केन

उसके आत्मत्वका निषेध बतलाकर 'त् अमनुष्य नहीं है', ऐसा कहकर चुप हो गया। तब उस मूर्खने उससे कहा—'आप मुझे समझानेके लिये प्रवृत्त होकर अब चुप हो गये, समझाते क्यों नहीं हैं ?' उसीके समान आपके ये वचन हैं। जो पुरुष 'त् अमनुष्य नहीं है' ऐसा कहनेपर अपना मनुष्यत्व नहीं समझता वह 'त् मनुष्य है' ऐसा कहनेपर भी अपना मनुष्यत्व कैसे समझ सकेगा?

अतः जैसा शास्त्रका उपदेश है उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कार-की विधि है, उससे भिन्न नहीं। अग्निसे दग्ध होनेवाले तृण आदि किसी अन्य वस्तुसे नहीं जलाये जा सकते । अतएव शास्त्र आत्म-खरूपका बोध करानेके लिये प्रवृत्त होकर अमनुष्यत्वके प्रतिषेधके तमान "नेति-नेति" ऐसा कहकर चुप हो गया है। इसी तरह ''अन्तर्बाह्यभावसे रहित'' ''यह भात्मा सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है" इत्यादि भी शास्त्रका उपदेश है। तथा "वह तू है" ''जहाँ इसके लिये सब कुछ आत्मा कं पश्येत्" ( बृ० उ० २ । ४ । १४, ४ । ५ । १५ ) इत्येवमा-द्यपि च ।

यावदयमेवं यथोक्तमिममा-त्मानं न वेत्ति तावद्यं बाह्या-नित्यदृष्टिलक्षणग्रुपाधिमात्मत्वे-नोपेत्य अविद्यया उपाधिधर्मा-नात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादिस्तम्ब-पर्यन्तेषु देवतिर्यङ्नरस्थानेषु पुनः पुनरावर्तमानोऽनिद्याकामकर्मव-शात्संसरति । स एवं संसर**ञ**-पात्तदेहेन्द्रियसंघातं त्यजति । त्यक्त्वान्यग्रुपादत्ते । पुनः पुन-नदीस्रोतोवजनममरण-प्रबन्धाविच्छेदेन वर्तमानः भिरवस्थाभिर्वर्तत इत्येतमर्थं द-श्रुतिर्वेराग्यहेतोः-

ही हो जाता है वहाँ किससे किसे देखे ?" इत्यादि ऐसे ही और भी बाक्य यही बतलाते हैं।

जबतक यह जीव उपर्यक्त आत्माको 'यह ऐसा है' इस प्रकार नहीं जानता तबतक यह बाह्य अनित्य दृष्टिरूप उग्रधिको आत्म-भावसे प्राप्त होकर अविद्यावश उपाधिके धर्मीको आत्माके धर्म मानता हुआ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब-पर्यन्त देवता, पशु-पक्षी और मनुष्योंकी योनियोंमें पुनः-पुनः चक्कर लगाता हुआ अविद्या, कामना और कर्मके अधीन हो [ जन्म-मरणरूप ] संसारको प्राप्त होता रहता है। वह इस प्रकार संसारको प्राप्त होता हुआ प्राप्त हुए देह और इन्द्रियके संवातको त्याग देता है और एकको त्यागकर दूसरेको प्रहण कर लेता है। वह इसी प्रकार नदीके स्रोतके समान जन्म-मरणकी परम्पराका विच्छेद न होते हुए किन अवस्थाओं-में रहता है इसी बातको [ मनुष्योंके मनमें ] वैराग्य उत्पन्न करानेके लिये दिखलाती हुई श्रुति कहती है-

पुरुषका पहला जन्म

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतः

## तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं विभर्ति । तद्यदा स्त्रियां सिश्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म॥१॥

सबसे पहले यह पुरुपशरीरमें ही गर्भरूपसे रहता है। यह जो प्रसिद्ध रेतम् ( वीर्य ) है वह पुरुपके सम्पूर्ण अंगोंसे उत्पन्न हुआ तेज ( सार ) है। पुरुप इस आत्मभूत तेजको अपने [ शरीर ] में ही पोषण करता है। फिर जिस समय वह इसे खोमें सींचता है तब इसे [ गर्भ-रूपसे ] उत्पन्न करता है। यह इसका पहला जन्म है। १॥

अयमेवाविद्याकामकर्माभिमानवान् यज्ञादिकर्मकृत्वास्माल्लोकाद् धूमादिक्रमेण चन्द्रमसं
प्राप्य श्लीणकर्मा वृष्टचादिक्रमेणेमं लोकं प्राप्य अन्नभूतः
पुरुषाग्नौ हुतः । तस्मिन्पुरुषे ह
वा अयं संसारी रसादिक्रमेण
आदितः प्रथमतो रेतोरूपेण
गर्मो भवतीत्येतदाह यदेतत्पुरुषे रेतस्तेन रूपेणेति ।

तचैतद्रेतोऽस्रमयस्य पिण्डस्य सर्वेभ्योऽङ्गेभ्योऽवयवेभ्यो रसा-दिलक्षणेभ्यस्तेजः साररूपं शरी-रस्य संभृतं परिनिष्पन्नं तत्पुरुष- अविद्या, काम और कर्मजनित अभिमानवाला यह जीव ही यज्ञादि कर्म करके इस लोकसे धूमादि कमसे चन्द्रलोकको प्राप्त हो कमोंके क्षीण होनेपर चृष्टि आदि क्रमसे इस लोकको प्राप्त होनेपर अन्नरूपसे पुरुषरूप अग्निमें हवन किया जाता है। उस पुरुषमें यह संसारी जीव रसादि क्रमसे सबसे पहले शुक्रकर्पसे गर्भ होता है। इसी बातको 'यह जो पुरुषमें रेतस् है तदूपसे [गर्भ होता है]' इस वाक्यसे कहा है।

वह यह रेतस् ( शुक्र ) अन्नमय पिण्डके रसादिरूप सम्पूर्ण अङ्ग यानी अवयवोंसे तेज—शरीरका सारभूत निष्पन हुआ है । वह पुरुषका आत्मभूत होनेके कारण स्यात्मभूतत्वादात्मा । तमात्मानं रेतोरूपेण गर्भीभृतमात्मन्येव स्वग्नरीर एवात्मानं विभर्ति धारयति ।

तद्रेतो यदा यस्मिन्काले भार्यर्तुमती तत्थां योषाग्नी स्त्रियां सिश्चत्युपगच्छन्, अथ तदैनदेत-द्रेत आत्मनो गर्भभूतं जनयति पिता। तदस्य पुरुषस्य स्थाना-निर्गमनं रेतःसेककाले रेतोरूपे-णास्य संसारिणः प्रथमं जन्म प्रथमावस्थाभिव्यक्तिः। तदेतदुक्तं पुरस्तात् "असावात्माम्रुमात्मा-नम्" इत्यादिना ।। १।। 'आत्मा' है। शुक्ररूपसे गर्भीभूत हुए उस आत्माको पुरुष अपने शरीरमें ही धारण (पोषण) करता है।

जिस समय भार्या ऋतुमती होती है उस समय पिता उस ग्रुकको स्नीरूप अग्नि—अर्थात् स्नी [की योनि ] में उससे संयोग करके सींचता है उस समय वह इस ग्रुकको अपने गर्भरूपसे उत्पन्न करता है। इस प्रकार रेतःसिञ्चन-काल्में रेतोरूपसे अपने स्थानसे निकलना ही इस संसारी पुरुषका प्रथम जन्म अर्थात् प्रथमावस्थाकी अभिन्यक्ति है। यही बात "असा-वात्मा अमुमात्मानम्" इत्यादि वाक्य-से पहले कही गयी है॥ १॥

#### 

तिस्त्रया आत्मभूतं गच्छित । यथा स्त्रमङ्गं तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति । सास्यैतमात्मानमत्रगतं भावयति ॥ २ ॥

जिस प्रकार [स्तनादि] अपने अंग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य स्रोके आत्मभाव (तादात्म्य) को प्राप्त हो जाता है। अतः वह उसे पीडा नहीं पहुँचाता। अपने उदरमें गये हुए उस (पित) के इस आत्माका वह पोषण करती है।। २।।

ऐ॰ उ॰ ११

तद्रेतो यस्यां स्त्रियां सिक्तं
सत्तस्या आत्मभूयमात्माव्यतिरेकतां यथा पितुरेवं गच्छति
प्रामोति यथा स्वमङ्गं स्तनादि
तथा तद्वदेव । तस्माद्वेतोरेनां
मातरं स गर्भो न हिनस्ति
पिटकादिवत् । यस्मात्स्तनादिस्वाङ्गवदात्मभूयं गतं तस्मान्न
हिनस्ति न बाधत इत्यर्थः ।

सा अन्तर्वत्न्येतमस्य भर्तुरा-त्मानमत्रात्मन उद्रे गतं प्रविष्टं बुद्ध्वा भावयति वर्धयति परि-पालयति गर्भविरुद्धाशनादिपरि-हारमनुकूलाशनाद्यपयोगं च कुर्वती ॥ २॥ वह वीर्य जिस स्त्रीमें सींचा जाता है उस स्त्रीके आत्मभाव अर्थात् पिताके शरीरके समान उसके शरीरसे अभिन्नताको प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार अपने अङ्ग स्तनादि (देहसे पृथक् नहीं) होते हैं उसी प्रकार यह भी हो जाता है। इसीलिये यह गर्भ पिटक (आन्तरिक न्नणरूप प्रन्थि) आदिके समान उस माताको कष्ट नहीं देता। क्योंकि वह स्तनादि अपने अङ्गके समान शरीरसे अभेदको प्राप्त हो जाता है इसलिये वह [किसी प्रकारका] कष्ट यानी न्नाधा नहीं पहुँचाता—यह इसका तात्पर्य है।

वह गर्भिणी इस अपने पितके आत्माको यहाँ—अपने उदरमें प्रविष्ट हुआ जानकर गर्भके विरोधी भोजनादिको त्यागकर अनुकूछ भोजनादिका उपयोग करती हुई उसका पाछन करती है ॥ २ ॥



पुरुषका दूसरा जन्म

सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं स्त्री गर्भे बिभर्ति । सोऽत्र एव कुमारं जन्मनोऽत्रेऽधिभावयति । स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥

वह [गर्भभूत पितके आत्माका] पालन करनेवाली [गर्भिणी स्त्री अपने पितद्वारा] पालनीया होती है। गर्भिणी स्त्री उस गर्भका पोपण करती है तथा वह (पिता) गर्भरूपसे उत्पन्न हुए उस कुमारको प्रसक्ते अनन्तर पहले [जातकर्माद संस्कारोंसे] ही संस्कृत करता है। वह जो जन्मके अनन्तर कुमारका संस्कार करता है सो इस प्रकार इन लोकों (पुत्र-पौत्रादि) की वृद्धिसे वह अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि इसी प्रकार इन लोकोंकी वृद्धि होती है—यही इसका दूसरा जन्म है॥ ३॥

सा भावयित्री वर्धयित्री भर्तु-रात्मनो गर्भभृतस्य भावयितच्या वर्धयितच्या रक्षयितच्या भर्त्रा भवति । न ह्यपकार-प्रत्युपकारमन्तरेण लोके कस्य-चित्केनचित्सम्बन्ध उपपद्यते । तं गर्भे स्त्री यथोक्तेन गर्भधारण-विधानेन बिभर्ति धारयत्यग्रे प्राग्जन्मनः । स पिता अग्र एव पूर्वमेव जातमात्रं जन्मनोऽध्युर्ध्वं जन्मनो जातं क्रमारं जातकर्मा-पिता भावयति । दिना यद्यस्मात्क्रमारं जन्मनो-पिता

गर्भभूत पितके आत्माकी वृद्धि करनेवाली वह स्त्री अपने स्वामीद्वारा वर्द्धियतन्या—पालनीया होती है, क्योंकि लोकमें उपकार-प्रत्युपकारके बिना किसीके साथ किसीका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है। जन्म होनेसे पूर्व उस गर्भको वह स्त्रो गर्भधारणकी यथोक्त विधिसे धारण-पोपण करती है। तथा वह पिता [जन्म होनेके बाद] पहले ही जन्म लेते ही उस कुमारका जन्मके अनन्तर जातकर्मादिद्वारा संस्कार करता है। वह पिता जो जन्मके अनन्तर उस सद्योजात कुमारका

**ऽध्युध्वमग्रे** जातमात्रमेव जातकमीदिना यद्धावयति। त-दात्मानमेव भावयति । पितुरा-त्मैव हि पुत्ररूपेण जायते । तथा ''पतिर्जायां प्रविश्वति" (हरि०३।७३।३१) इत्यादि । तत्किमर्थमात्मानं पुत्ररूपेण जनियत्वा भावयतीत्युच्यते-एषां लोकानां सन्तत्या अविच्छे-दायेत्यर्थः । विच्छिद्येरन्हीमे लोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न कुर्युः केचन । एवं पुत्रोत्पाद-नादिकर्माविच्छेदेनैव सन्तताः प्रबन्धरूपेण वर्तन्ते हि यस्मादिमे लोकास्तस्मात्तदविच्छेदाय तत्क-र्तव्यं न मोक्षायेत्यर्थः । तदस्य संसारिणः क्रमाररूपेण मातुरुद-राद्यक्रिरोमनं तदेतोरूपापेक्षया द्वितीयं जन्म द्वितीयावस्थाभि-

व्यक्तिः ॥ ३ ॥

जातकर्म आदिसे संस्कार करता है सो मानो अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि पिताका आत्मा ही पुत्र-रूपसे उत्पन्न होता है। यही बात "पतिर्जीयां प्रविशति" इत्यादि वाक्योंमें कही है।

पिता अपनेको पुत्ररूपसे उत्पन्न करके क्यों संस्कार करता है ? इसपर कहते हैं-इन छोकोंके विस्तार अर्थात् अविच्छेदके लिये। यदि कोई प्रत्रोत्पादनादि न करें तो ये छोक विच्छिन हो जायँ। इस प्रकार, क्योंकि पुत्रीत्पादनादि क्रमोंका विच्छेद न होनेके कारण ही ये लोक बृद्धिको प्राप्त होकर प्रवाहरूप-से वर्तमान रहते हैं इसलिये उनके अविच्छेदके लिये उस [ पुत्रो-त्पादनादि । को करना चाहिये; मोक्षके छिये नहीं--यह अभिप्राय है। इस प्रकार कुमार-रूपसे जो माताके उदरसे बाहर निकलना है वही इस जीवका, रेतोरूप जन्मकी अपेक्षा, दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय अवस्थाकी अभिन्यक्ति है ॥ ३ ॥

#### पुरुषका तीसरा जन्म

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथास्या-यमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति । स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥

इस ( पिता ) का यह [ पुत्ररूप ] आत्मा पुण्यकर्मों के अनुष्ठानके लिये [ घरमें पिताके स्थानपर ] प्रतिनिधिरूपसे स्थापित किया जाता है । तदनन्तर इसका यह अन्य ( पितृरूप ) आत्मा वृद्धावस्थामें पहुँचकर कृतकृत्य होकर यहाँसे कूच कर जाता है । यहाँसे कूच करने के अनन्तर ही वह [ कर्मफलभोगके लिये ] पुनः जन्म लेता है । यहो इसका तीसरा जन्म है ॥ ४ ॥

अस्य पितुः सोऽयं पुत्रात्मा पुण्येभ्यः शास्त्रोक्तेभ्यः कर्मभ्यः कर्मनिष्पादनार्थं प्रतिधीयते पितुः स्थाने पित्रा यत्कर्तव्यं तत्कर-प्रतिनिधीयत इत्यर्थः । संप्रतिविद्यायां वाज-च सनेयके पित्रानुशिष्टः--"अहं ब्रह्माहं यज्ञः'' ( चृ० उ० १ । ५ । १७) इत्यादि प्रतिपद्यत इति । अथानन्तरं पुत्रे निवेदयात्म-नो भारमख पुत्रस्येतरोऽयं यः कर्तव्या-पित्रात्मा कृतकृत्यः कृतकर्तव्य **द्यात्रयाद्विम्रक्तः** 

इस पिताका वह यह पुत्ररूप
आत्मा पुण्य यानी शास्त्रोक्त कमेंकि
निमित्त अर्थात् कार्यसम्पादनके
लिये पिताके स्थानपर प्रतिनिधि
स्थापित किया जाता है। अर्थात्
पिताको जो कुछ करना चाहिये
उसे करनेके लिये यह प्रतिनिधि
होता है। यही बात बृहदारण्यकोपनिषद्में सम्प्रतिविद्याके प्रकरणमें
पितासे शिक्षा पाकर पुत्र कहता
है—"मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ" इत्यादि।
तदनन्तर पुत्रपर अपना भार
छोड़कर इस पुत्रका यह पितारूप
दूसरा आत्मा कृतकृत्य यानी कर्तव्यरूप ऋणत्रयसे मुक्त होकर अर्थात्

अपना कर्तव्य राम्पादन करके वयोगत

<sup>#</sup> जिसमें पुत्रको अपने कर्त्तव्य सौंपनेकी बात कही गयी है।

इत्यर्थः, वयोगतो गतवया जीर्णः सन्त्रेति म्रियते । स इतो-ऽस्मात्प्रयस्रेव शरीरं परित्यजस्रेव तृणजल्रुकावद् देहान्तरमुपाद-दानः कर्मचितं पुनर्जायते । तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यं यत्ततृ-तीयं जन्म ।

ननु संसरतः पितुः सकाशा-द्रेतोरूपेण प्रथमं जन्म । तस्यैव कुमाररूपेण मातुर्द्वितीयं जन्मो-क्तम् । तस्यैव तृतीये जन्मनि वक्तव्ये प्रेतस्य पितुर्यञ्जन्म तत्तृ-तीयमिति कथम्रुच्यते ? नैष दोषः; पितापुत्रयोरै-

कात्म्यस्य विविक्षितत्त्रात् । सोऽपि पुत्रः स्वपुत्रे भारं निधा-येतः प्रयन्नेव पुनर्जायते यथा पिता । तदन्यत्रोक्तमितरत्राप्यु-क्तमेव भवतीति मन्यते श्रुतिः; पितापुत्रयोरेकात्मत्वात् ॥ ४ ॥ होकर—अवस्था समाप्त हो जानेपर अर्थात् वृद्ध होनेपर प्रेत—मृत्युको प्राप्त हो जाता है। वह यहाँ से जाते समय अर्थात् शरीरको त्यागता हुआ हो तिनकेको जोंक आदिके समान कर्मोपळच्च अन्य देहको प्राप्त करके पुनः उत्पन्न होता है। वह, जो इसे मरनेपर प्राप्त हुआ करता है, इसका तीसरा जन्म है।

शंका—संसारी जीवका पितासे वीर्यरूपसे पहला जन्म बतलाया; उसीका कुमाररूपसे मातासे दूसरा जन्म कहा । अब उसीका तीसरा जन्म बतलाते समय उसके मृत पिताका जो जन्म होता है वही इसका तोसरा जन्म है—ऐसा क्यों कहा गया !

समाधान—पिता और पुत्रकी एकात्मता बतलानी इष्ट होनेके कारण ऐसा कहनेमें कोई दोष नहीं है। वह पुत्र भी अपने पिताके समान अपने पुत्रपर भार छोड़कर यहाँसे कूच करनेपर फिर उत्पन्न होता ही है। यह बात एकके प्रति कही जानेपर दूसरेके लिये भी कह ही दी गयी है—ऐसा श्रुति मानती है, क्योंकि पिता और पुत्र एकरूप ही हैं॥ ४॥

#### वामदेवकी उक्ति

संसरस्रवस्थाभिव्यक्ति-त्रयेण जन्ममरणप्रवन्धारूढः सर्वो संसारसम्रद्रे निपतितः लोकः कथंचिद्यदा श्रुत्युक्तमात्मानं विजानाति यस्यां कस्यांचिद-वस्थायां तदैव मुक्तसर्वसंसार-बन्धनः कृतकृत्यो भवतीति-

इस प्रकार संसरण करता [अर्थात् संसारमें उत्पन्न होता । हुआ और अवस्थाकी तीन अभिन्यक्तियोंके क्रमसे जन्म-मरणरूप परम्परापर आरूढ़ हुआ सम्पूर्ण लोक संसार-समद्रमें पड़ा-पड़ा जिस समय किसी प्रकार जिस-किसी अवस्थामें भी अपने श्रतिप्रतिपादित आत्माको जान छेता है उसी समय वह सम्पूर्ण संसार-वन्धनोंसे मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है-

तदुक्तमृषिणा—गर्भे न सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः इयेनो जवसा निरदीयमिति । गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५॥

यही बात ऋषि (मन्त्र) ने भी कही है — 'मैंने गर्भमें रहते हुए ही इन देवताओंके सम्पूर्ण जन्मोंको जान छिया है।[तत्त्वज्ञान होनेसे पूर्व] मुझे सैकड़ों लोहमय ( लोहेके समान सुदृढ़ ) शरीरोंने अवरुद्ध किया हुआ था। अब ितत्त्वज्ञानके प्रभावसे ] मैं स्थेन पक्षीके समान िउनका छेदन करके ] बाहर निकल आया हुँ'—वामदेवने गर्भमें शयन करते समय ही ऐसा कहा था ॥ ५॥

एतद्वस्त तद्दषिणा मन्त्रेणाः प्यक्तमित्याह—

गर्भे न मातर्गभीशय एव सन् । न्विति वितर्के । अनेक- रहते हुए हो-यहाँ 'तु' शब्द

यही बात ऋषि यानी मन्त्रने भी कही है, सो बतलाते हैं---

'गर्भे न'—माताके

जन्मान्तरभावनापरिपाकवशादेषां देवानां वागम्न्यादीनां जनिमानि जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वा-ण्यन्ववेद महमहो अनुबद्धवान-स्मीत्यर्थः शतमनेका बह्वचो मा मां पुर आयसीः आयस्यो लोह-मय्य इवाभेद्यानि शरीराणीत्य-अरक्षत्रक्षितवत्यः भिप्रायः संसारपाञनिगेमनादधः इयेन इव जालं भिच्वा जवसा आत्मज्ञानकृतसामध्येन निरदीयं निर्गतोऽस्मि । अहो गर्भ एव शयानो वामदेव ऋषिरेवम्रवा-चैतत् ॥ ५ ॥

वितर्कका बोध कराता है—अनेक जन्मान्तरोंकी भावनाके परिपाकवरा मैंने इन वाक् एवं अग्नि आदि देवताओं के सम्पूर्ण जन्मोंका अनुभव—बोध प्राप्त किया है। मुझे संसारबन्धनसे मुक्त होनेसे पूर्व आयसी अर्थात् छोहमयीके समान सैकड़ों—अनेकों अमेद्य पुरियों—रारीरोंने सुरक्षित (अवरुद्ध) किया हुआ था। अब जालको काटकर वेगसे उड़ जानेवाले रेयेन (बाज पक्षी) के समान मैं आत्मज्ञान-जनित सामर्थ्य के द्वारा उससे बाहर निकल आया हूँ—अहो! वामदेव ऋषिने गर्भमें रायन करते हुए ही ऐसा कहा था॥ ५॥

**∞<>∞** 

#### वामदेवकी गति

### स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मि-न्त्स्वर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत्॥६॥

वह [ वामदेव ऋषि ] ऐसा ज्ञान प्राप्तकर इस रारीरका नारा होनेके अनन्तर उत्क्रमणकर इन्द्रियोंके अविषयभूत खर्ग (खप्रकारा ) छोकमें सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्तकर अमर हो गया, [अमर ] हो गया।। ६॥

स वामदेव ऋषिर्यथोक्तमा-त्मानमेवं विद्वानस्माच्छरीरभेदा-च्छरीरस्याविद्यापरिकल्पितस्य आयसवदनिर्भेद्यस्य जननमरणा-द्यनेकानर्थेशताविष्टशरीरप्रबन्धन- वह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा-को इस प्रकार जानकर इस शरीरका नाश होनेके अनन्तर अर्थात् छोहमयके समान दुर्भेच और जन्म-मरणादि अनेक प्रकारके सैकड़ों अन्थोंसे समन्वित इस अविद्यापरि-

परमात्मज्ञानामृतोपयोगज-स्य नितवीर्यकृतभेदाच्छरीरोत्पत्ति-बीजाविद्यादिनिमित्तोपमर्दहेतोः शरीरविनाशादित्यर्थः । सन्नधोभावात्सं-परमात्मभूतः ज्ञानावद्योतिता-सारादत्क्रम्य मलसर्वात्मभावमापन्नः ष्मिन्यथोक्तेऽजरेऽमरेऽमृतेऽ**भये** सर्वज्ञेऽपूर्वेऽनपरेऽनन्तरेऽबाह्ये प्र-ज्ञानामृतेकरसे प्रदीपवित्रवीण-मत्यगमत्स्वर्गे लोके स्वस्मिन्ना-त्मनि स्वे खरूपेऽमृतः समभवत् । पूर्वमाप्तकामतया आत्मज्ञानेन जीवन्नेव सर्वान्कामानाप्त्वेत्यर्थः । द्विवचनं सफलस्य सोदाहरण-परिसमाप्तिप्रदर्श-स्यात्मज्ञानस्य नार्थम् ॥६॥

कल्पित शरीरपरम्पराका परमात्म-ज्ञानरूप अमृतके उपयोग ( आखाद ) से प्राप्त हुई शक्तिद्वारा भेद होनेपर यानी शरीरोत्पत्तिके बीजभूत अविद्या आदि निमित्तकी निवृत्तिसे होनेवाले देहपातके अनन्तर ऊर्ध्व अर्थात् परमात्मभावको प्राप्त हो अधोभाव यानी संसारसे ऊपर उठ तत्त्वज्ञानसे उद्धासित निर्मेल सर्वीत्मभावको प्राप्त हो उस ( इन्द्रियोंसे अगोचर ) पूर्वोक्त अजर, अमर, अमृत, अमय, सर्वज्ञ, अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, अबाह्य और एकमात्र प्रज्ञानामृतस्वरूप खर्ग्छोकमें दीपककी भाँति शान्त हो गया; अर्थात अपने आत्मा-सम्बद्धपर्मे स्थित होकर अमृत हो गया। भाव यह है कि आत्मज्ञानद्वारा पहलेहीसे पूर्ण-काम होनेके कारण अर्थात् जीवित अवस्थामें हो सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्तकर िवह अमरत्वको प्राप्त हो गया ]। फल और उदाहरणके सहित आत्मज्ञानकी सम्यक् समाप्ति सूचित करनेके छिये यहाँ [समभवत् समभवत्-ऐसी] द्विरुक्ति की गयी है ॥ ६ ॥

<del>--€€8€}--</del>

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवरपूज्यपादशिष्य-श्रीमच्छञ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिपद्गाष्ये द्वितीयेऽध्याये

प्रथमः खण्डः समाप्तः।

उपनिषक्तमेण द्वितीयः, आरण्यकक्रमेण पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः।

## নুলী**ৰ সংখ্যা**ৰ

#### ---

#### प्रथम खण्ड

आत्मसम्बन्धी प्रश्न

ब्रह्मविद्यासाधनकृतसर्वात्मभावफलावाप्तिं वामदेवाद्याचार्यपरम्परया श्रुत्यावद्योत्यमानां ब्रह्मवित्परिषद्यत्यन्तप्रसिद्धाम्रुपलभसाना मृमुक्षवो ब्राह्मणा अधुनातना
ब्रह्मजिज्ञासवोऽनित्यात्साध्यसाधनलक्षणात्संसारादाजीवभावाद्व्याविद्यत्सवो विचारयन्तोऽन्योन्यं पृच्छन्ति कोऽयमात्मेति ?
कथम्—

श्रुतिद्वारा वामदेव आदि आचार्गोंकी परम्परासे प्रकाशित तथा ब्रह्मवेत्ताओंकी सभामें अत्यन्त ब्रह्मविद्यारूप साधनके प्रसिद्धः किये हुए सर्वात्मभावरूप फलकी प्राप्तिको उपलब्ध करनेवाले आधुनिक मुमुक्ष और ब्रह्मजिज्ञासु ब्राह्मणलोग जीवभावपर्यन्त साध्य-साधनरूप अनित्य संसारसे निवृत्त होनेकी इच्छासे परस्पर विचार करते हुए पूछते हैं-यह आत्मा कौन है ? किसप्रकार [पूछते हैं ? सो बतलाया जाता है ]---

कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे । कतरः स आत्मा, येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिन्नति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १ ॥ हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है ? जिससे [प्राणी ] देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गन्धोंको सूँघता है, जिससे वाणीका विश्लेषण करता है, और जिससे स्वादु-अखादुका ज्ञान प्राप्त करता है वह [श्रुतिकथित दो आत्माओंमेंसे ] कौन-सा आत्मा है ? ॥ १॥

यमात्मानमयमात्मेति साक्षा-द्वयम्रपास्महे कः स आत्मेति यं चात्मानमयमात्मेति साक्षादुपा-सीनो वामदेवोऽमृतः समभवत्त-मेव वयमप्युपास्महे को नु खलु स आत्मेति ।

एवं जिज्ञासापूर्वमन्योन्यं पृ-च्छतामतिक्रान्तविशेषविषयश्रुति-संस्कारजनिता स्मृतिरजायत । 'तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेमं पुरुषम्' 'स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत' एतमेव पुरुषम् । अत्र द्वे ब्रह्मणी इतरेतरप्रातिक्रुल्येन प्रतिपन्ने इति । ते चास्य पिण्डस्यात्मभूते । तयोरन्यतर आत्मोपास्यो भवि- हम जिस आत्माकी 'यह आत्मा है' इस प्रकार साक्षात् उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है ? तथा जिस आत्माकी 'यह आत्मा है' इस प्रकार साक्षाब् उपासना करनेवाला वामदेव अमर हो गया था उसी आत्माकी हम उपासना करते हैं। किन्तु वस्तुतः वह आत्मा है कौन-सा ?

इस प्रकार जिज्ञासापूर्वक एक दूसरेसे प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म-सम्बन्धी विशेष विवरणसे युक्त पूर्वोक्त श्रुतिके संस्कारसे यह स्मृति पैदा हुई—'इस पुरुषमें ब्रह्म पादाप्र-मागद्वारा प्रविष्ठ हुआ' तथा इसी पुरुपमें 'वह इस सीमाको ही विदीर्णकर इसके द्वारा प्राप्त हुआ।' इस प्रकार यहाँ एक-दूसरेसे प्रतिकृख दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे इस पिण्डके आत्मखरूप हैं। इनमेंसे कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो तुमर्हति । योऽत्रोपास्यः कः स आत्मेति विशेषनिर्धारणार्थं पुन-रन्योन्यं पप्रच्टुर्विचारयन्तः ।

पुनस्तेषां विचारयतां विशेषविचारणास्पदविषया मितरभूत्।
कथम् १ द्वे वस्तुनी अस्मिन् पिण्ड
उपलभ्येते । अनेकभेदभिन्नेन
करणेन येनोपलभते। यश्चैक
उपलभते। करणान्तरोपलब्धविषयस्मृतिप्रतिसन्धानात्। तत्र
न तावद्येनोपलभते स आत्मा
भवितुमईति।

केन पुनरुपलभत इत्युच्यते येन वा चक्षुर्भृतेन रूपं पश्यति । येन वा शृणोति श्रोत्रभृतेन शब्दम्, येन वा घ्राणभूतेन गन्धानाजि-घ्रति, येन वा वाकरणभूतेन वाचं नामात्मिकां च्याकरोति गौरश्य इत्येवमाद्यां साध्वसाध्विति च, सकता है। इनमें जो उपासनीय है वह आत्मा कौन-सा है? इस विशेष बातको निश्चय करनेके लिये उन्होंने आपसमें विचार करते हुए एक-दूसरेसे फिर पूछा।

फिर आपसमें विचार करनेवाले उन मुमुक्षओंको अपने विचारणीय विशेष विषयके सम्बन्ध**में यह** बुद्धि पैदा हुई। किस प्रकार पैदा हुई? [सो बतलाते हैं-] इस पिण्डमें दो वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं-एक तो जिस चक्ष आदि अनेक प्रकारके मेदोंसे विभिन्न साधन (इन्द्रियप्राम) द्वारा [ पुरुष विषयोंको ] उपरुब्ध करता है और दूसरा जो उपलब्ध किया करता है, क्योंकि वह भिन्न-भिन्न इन्द्रियोद्वारा उपलब्ध विषयोंकी स्मृतिका अनुसन्धान करता है। उनमेंसे जिसके द्वारा पुरुष उपलब्ध करता है वह तो आत्मा हो नहीं सकता।

तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध करता है, सो बतलाया जाता है—
नेत्रके साथ एकीभूत हुए जिस आत्मासे वह रूपको देखता है, जिस श्रोत्रभावापन्नके द्वारा वह शब्द श्रवण करता है, जिस घाणेन्द्रियभूतसे वह गन्धोंको सूँघता है, जिस वागिन्द्रियभूतसे वह गौ-अश्व इत्यादि नामात्मिका तथा साधु-असाधु वाणीका विश्लेषण

येन वा जिह्वाभृतेन खादु चाखादु

करता है और जिस रसनेन्द्रियभूतसे वह खादु-अखादु पदार्थीको जानता है ॥ १ ॥

#### 

प्रज्ञानसंज्ञक मनके अनेक नाम

किं पुनस्तदेवैकमनेकथा भिन्नं पहले जो एक ही अनेक प्रकार-करणम् १ इत्युच्यते से विभिन्न करण बतलाया है वह कौन है १ इसपर कहते हैं —

यदेतदृदयं मनश्रेतत् । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मितमेनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः कतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २ ॥

यह जो हृदय है वही मन भी है । संज्ञान (चेतनता), आज्ञान (प्रभुता), विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मित, मनीषा, जूति (रोगादिजनित दुःख), स्मृति, सङ्गल्प, क्रतु, असु (प्राण), काम और वश (मनोज्ञ वस्तुओंके स्पर्शादिकी कामना)—ये सभी प्रज्ञानके नाम हैं ॥ २॥

यदुक्तं पुरस्तात्प्रजानां रेतो पहले जो कहा है कि प्रजाओं-हृद्यं हृदयस्य रेतो मनो मनसा का रेतस् (सारभूत ) हृदय है, हृदयका सारभूत मन है, मनसे जल सृष्टा आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो और वरुणकी सृष्टि हुई; हृदयसे मन मनसश्चन्द्रमाः । तदेवैतद्धृद्यं हुआ और मनसे चन्द्रमा । वह यह हृदय ही मन भी है । वह एक ही मनश्च, एकमेव तदनेकथा । अनेकरूप हो रहा है । इस एक एतेनान्तःकरणेनेकेन चक्षुर्भृतेन अन्तःकरणसे ही नेत्ररूपसे रूपको रूपं पश्यति श्रोत्रभृतेन शृणोति घाणभूतेन जिघ्रति वाग्भृतेन वदति जिह्वाभृतेन रसयति स्वेनेय विकल्पनारूपेण मनसा विकल्पयति हृदयरूपेणाध्यव-स्यति । तस्मात्सर्वकरणविषय-व्यापारकमेकमिदं करणं सर्वोप-लब्ध्यर्थम्रपलब्धुः ।

तथा च कोषीतकीनां ''प्रज्ञ-या वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्यामोति । प्रज्ञया चक्षः समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपा-ण्यामोति" (३।६) इत्यादि। वाजसनेयके च---''मनसा श्रुणोति ह्येव पञ्चिति मनसा हृद्येन हि रूपाणि जानाति" 413 (बु० उ० १ इत्यादि । तस्माद्हृद्यमनोवाच्य-स्य सर्वोपलब्धिकरत्वं प्रसिद्धम् । ''यो वै तदात्मकश्र प्राणो प्राणः सा प्रज्ञायावै प्रज्ञास प्राणः" (कौषी० ३ । ३ ) इति हि ब्राह्मणम् ।

देखता है, श्रोत्ररूपसे श्रवण करता है, प्राणरूपसे सूँघता है, वागिन्द्रिय-रूपसे बोलता है, जिह्वारूपसे चखता है, खयं सङ्गल्प-विकल्परूप मनसे सङ्गल्प करता है और हृदयरूपसे निश्रय करता है। अतः उपलब्धा-की समस्त उपलब्धियोंके लिये इन्द्रियसम्बन्धी सारे व्यापारोंको करनेवाला यही एक साधन है।

इसी प्रकार कौषीतकी उपनिषद्-में भी कहा है–''प्रज्ञाद्वारा वाणी-पर आरूढ होकर वाणीसे सम्पूर्ण नामोंको प्राप्त ( प्रष्टण ) करता है. प्रज्ञाद्वारा चक्ष इन्द्रियपर आरूढ होकर सारे चक्षुसे रूपोंको प्राप्त करता है'' इत्यादि । तथा बृहदारण्यकमें कहा है--''मनसे ही देखता है, मनसे ही सनता है. हृदयसे ही रूपोंका ज्ञान प्राप्त करता है" इत्यादि । अतः हृदय और मनः-शब्दवाच्य अन्तः करणका ही सब प्रकारकी उपलब्धि में साधनःव प्रसिद्ध है। प्राण भी तद्रप ही है। ''जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है" ऐसा ब्राह्मणवाक्य है।

करणसंहतिरूपश्च प्राण इत्य-वोचाम प्राणसंवादादो । तस्मा-द्यत्पद्भयां प्रापद्यत तद्ब्रह्म तदु-पलब्धुरुपलब्धिकरणत्वेन गुण-भृतत्वान्नेव तद्वस्तु ब्रह्मोपास्या-तमा भवितुमर्हति । पारिशेष्या-द्यस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्था एतस्य हृद्यस्य मनोरूपस्य करणस्य वृत्तयो वश्च्यमाणाः । स उपल-ब्धोपास्य आत्मा नोऽस्माकं भवि-तुमर्हतीति निश्चयं कृतवन्तः ।

तदन्तःकरणोपाधिस्थस्योपलब्धः प्रज्ञारूपस्य ब्रह्मण उपलब्ध्यर्था या अन्तःकरणवृत्तयो
बाह्मान्तर्वर्तिविषयविषयास्ता इमा
उच्यन्ते । संज्ञानं संज्ञप्तिश्चेतनभावः, आज्ञानमाज्ञप्तिरीश्चरभावः,
विज्ञानं कलादिपरिज्ञानम्, प्रज्ञानं

'प्राण इन्द्रियोंका संघातरूप ₹' प्राणसंवाद यह बात हम आदि प्रकरणोंमें कह चुके हैं। अतः जिसने चरणोंकी ओरसे प्रवेश किया था वह ब्रह्म उपलब्धाकी उपलब्धका साधन होनेके कारण गौण होनेसे मुख्य ब्रह्म उपास्य आत्मा नहीं हो सकता । अतः पारिशेष्यनियमानुसार\* जिस उपलन्धाकी उपलन्धिके लिये इस इदय एवं मनोरूप अन्तःकरणकी आगे बतलायी जानेवाली वृत्तियाँ होती हैं वह उपलब्धा ही हमारा उपासनीय आत्मा है-ऐसा उन्होंने निश्चय किया ।

उस अन्तःकरणरूप उपाधिमें स्थित प्रज्ञानरूप उपाछच्या ब्रह्मकी उपछन्ध्य ब्रह्मकी उपछन्ध्यके छिये जो बाद्य और आन्तरिक विपयोंसे सम्बन्ध रखने- वाछी अन्तःकरणकी वृत्तियाँ हैं वे ये बतछायी जाती हैं - 'संज्ञान—संज्ञिष्ठ अर्थात् चेतनभाव, आज्ञान—आज्ञा करना अर्थात् ईश्वरभाव (प्रभुता), विज्ञान—कछादिका ज्ञान, प्रज्ञान—

\* जहाँ आपाततः अनेकोंमेंसे किसी एक धर्म या गुणकी सम्भावना प्रतीत होनेपर भी और सबका प्रतिपेध करके बचे हुए किसी एक ही पदार्थमें उसका निर्णय किया जाता है वहाँ 'पारिशेष्यिनयम' माना जाता है ।

प्रज्ञप्तिः प्रज्ञताः मेधा ग्रन्थधारण-सामर्थ्यम्, दृष्टिरिन्द्रियद्वारा स-र्वविषयोपलब्धिः, धृतिर्धारण-मवसन्नानां शरीरेन्द्रियाणां ययो-त्तम्भनं भवति—धृत्या शरीर-मुद्रहन्तीति हि वदन्ति, मति-र्मननम्, मनीषा तत्र स्वातन्त्र्यम्, जूतिश्रेतसो रुजादिदुःखित्व-भावः, स्मृतिः स्मरणम्, संकल्पः ग्रक्तकृष्णादि भावेन संकल्पनं रूपादीनामु, क्रतुरध्यवसायः, प्राणनादिजीवनक्रिया-असुः निमित्ता वृत्तिः, कामोऽसंनिहि-तविषयाकाङ्क्षा तृष्णा, स्त्रीव्यतिकराद्यभिलाषः इत्येवमाद्या अन्तः करणवृत्तयः प्रज्ञिमात्रस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्थ-त्वाच्छुद्धप्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुण-नामधेयानि भवन्ति संज्ञाना-दीनि । सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञा-नस्य नामधेयानि भवन्ति तथा चोक्तं साक्षात ।

प्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता (समयोचित बुद्धि स्फ़रित हो जाना-प्रतिभा ), मेधा-प्रन्थधारणकी शक्ति, दृष्टि-इन्द्रियों-द्वारा सब विषयोंको उपलब्ध करना. भृति—धारण करना, जिससे शिथिल हुए शरीर और इन्द्रियोंमें जागृति होती है, 'धृतिसे ही शरीरको उठाकर बहुन करते हैं' ऐसा [पण्डितजन ] कहते भी हैं, मति-मनन करना, मनीषा-मनन करनेकी खतन्त्रता, जृति-चित्तका रोगादिसे दुःखी होना, स्मृति-स्मरण, सङ्कल्प - शक्र-कृष्णादि भावसे रूपादिका सङ्कल्प करना, ऋतु-अध्यवसाय, असु—जीवनकी निमित्तभूत श्वासी-च्छ्वासादि किया, काम-अप्राप्त विषयकी आकाङ्का यानी तृष्णा और वश-स्त्रीसंसर्गादिकी अभिलाषा--इत्यादि प्रकारकी अन्तः करणकी वृत्तियाँ प्रज्ञप्तिरूप उपलब्धाकी उप-लब्धिके लिये होनेके कारणविशुद्ध-बोधस्ररूप ब्रह्मकी उपाधिभूत हैं। अतः उसकी उपाधिजनित गुणवृत्तिसे ये संज्ञान आदि उस ब्रह्मके ही नाम हैं। ये सभी प्रजिप्तमात्र प्रजानके नाम ही हैं; खतः साक्षात् कुछ नहीं हैं

"प्राणक्षेत प्राणो नाम भवति" ऐसा ही कहा भी है—"प्राणन ( खृ० उ० १ । ४ । ७ ) करनेके कारण ही [ ब्रह्म ] प्राण इत्यादि ॥ २ ॥ नामवाला है" इत्यादि ॥ २ ॥

**────** 

#### प्रज्ञानकी सर्वरूपता

एव ब्रह्मैव इन्द्र एव प्रजापितरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषी-त्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्धिजानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यितकचेदं प्राणि जङ्गमं च पतित्र च यञ्च स्थावरं सर्वे तत्प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३॥

यह (प्रज्ञानक्ष्प आत्मा) ही ब्रह्म है, यही इन्द्र है, यही प्रजापित है, यही ये [अग्नि आदि ] सारे देव तथा पृथिवी, वायु, आकाश, जल और तेज—ये पाँच भूत हैं, यही क्षुद्र जीवोंके सिहत उनके बीज (कारण) और अन्य अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, अश्व, गौ, मनुष्य एवं हाथी है तथा [इनके अतिरिक्त ] जो कुछ भी यह जङ्गम (पैरसे चलनेवाले), पतित्र (आकाशमें उड़नेवाले) और स्थावर (वृक्ष-पर्वत आदि ) कृप प्राणिवर्ग है वह सब प्रज्ञानेत्र और प्रज्ञान (निरुपा-धिक चैतन्य) में ही स्थित है। लोक प्रज्ञानेत्र (प्रज्ञा—चैतन्य ही जिसका नेत्र—ज्यवहारका कारण है ऐसा ) है, प्रज्ञा ही उसका लयस्थान है, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है ॥ ३॥

दे• उ॰ १३

स एष प्रज्ञानरूप आत्मा व्रह्मापरं सर्वश्चरितस्थः प्राणः प्रज्ञात्मा । अन्तःकरणोपाधिष्वतु- प्रविष्टो जलमेदगतस्र्यप्रतिविम्ब- विद्वरण्यगर्भः प्राणः प्रज्ञात्मा । एष एव इन्द्रो गुणाद्देवराजो वा । एष प्रजापतिर्यः प्रथमजः शरीरी । यतो स्रखादिनिर्भेदद्वारेणाग्न्या- दयो लोकपाला जाताः स प्रजापतिरेष एव । येऽप्येतेऽग्न्याद्यः सर्वे देवा एष एव ।

इमानि च सर्वशरीरोपादानभूतानि पश्च पृथिव्यादीनि महाभूतान्यन्नान्नादन्वलक्षणान्येतानि,
किंचेमानि च क्षुद्रमिश्राणि क्षुद्रैरल्पकैर्मिश्राणि, इवशब्दोऽनर्थकः, सर्पादीनि बीजानि कारणानीतराणि चेतराणि च द्रैराइयेन निर्दिश्यमानानि ।

वह यह प्रज्ञानरूप आत्मा ही अपरब्रह्म है, अर्थात् सम्पूर्ण शरीरोंमें स्थित प्राण-प्रज्ञातमा है। विभिन्न जलपात्रोंमें पड़े हुए प्रतिविम्बके यही समान अन्त:करणरूप उपाधियोंमें अनुप्रविष्ट हिरण्यगर्भ — प्राण यानी प्रज्ञात्मा है । यही ['इदमदर्शम्' इस श्रतिमें बतलाये हुए । गुणके कारण इन्द्र अथवा देवराज है। यही प्रजापति है, जो सबसे पहले उत्पन हुआ देहधारी है। जिससे मुखादिनिर्भेदके द्वारा अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए हैं वह प्रजापति भी यहां है। और भी ये जो अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता हैं वे भी यही हैं।

ये जो समग्त शरीरोंके उपादानमूत एवं अन और अनादत्वभावको
प्राप्त हुए पृथिवी आदि पश्च मूत हैं,
क्षुद्र यानी अन्य जीवोंके सहित
जो सर्पादि हैं तथा बीज—
कारण और इतर—कार्यवर्ग इस
प्रकार अलग-अलग दो विभागोंसे
निर्दिष्ट [समस्त प्राणी हैं वे भी यही
हैं ] । [ 'क्षुद्रमिश्राणीव' इस
पदसमूहमें ] 'इव' शब्दका प्रयोग
अनर्थक है।

कानि तानि ? उच्यन्ते-अण्डजानि पश्यादीनिः जारु-जानि जरायुजानि मनुष्या-स्वेदजादीनि दीनि, युका-दीनि, उद्भिजानि च वृक्षा-दीनि, अश्वा गावः पुरुषा हस्तिनोऽन्यच यत्किंचेदं प्राणि-जातम्; किं तन् ? जङ्गमं यच-लति पद्भयां गच्छति । पतित्र आकारोन पतनशीलम् । यच स्थावरमचलम् । सर्वं तदेप एव । सर्वं तदशेपतः प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञप्तिः प्रज्ञातच व्रबंग । नीय-तेऽनेनेति नेत्रम् । प्रज्ञा नेत्रं यस्य तदिदं प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने ब्रह्म-ण्युत्पत्तिस्थितिलयकालेषु प्रतिष्ठितं प्रजाश्रयमित्यर्थः प्रज्ञानेत्रो लोकः पूर्ववत् । प्रज्ञाचश्चर्वा सर्व एव लोकः । प्रज्ञा प्रतिष्टा सर्वस्य जगतः । तस्मात्प्रज्ञानं ब्रह्म । तदेतत्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधि-

तद्तत्त्रत्यस्तामतसवापाधि विशेषं सित्ररञ्जनं निर्मेलं निष्क्रियं शान्तमेकमद्वयं ''नेति नेति'' इति ( चृ० उ० ३ । ९ । २६ )

वे कान-कौन हैं. सो बतलाते हैं । अण्डज-पक्षी आदि, जारूज-जरायुज-मनुष्यादि, स्वेदज-जूँ आदि, उद्भिज वृक्षादि, तथा अस, गी, पुरुप, हाथी एवं अन्य भी ये जो कुछ प्राणी हैं-वे कौन-कौनसे ? जङ्गम जो परासे चलते हैं. पक्षी-जो आकाशमें उड़नेवाले हैं और स्थावर जो अचल हैं, वे सब यही हैं अर्थात् वे सब-के-सब प्रज्ञा-नेत्र हैं । प्रज्ञा प्रज्ञप्तिको कहते हैं और वह ब्रह्म ही है तथा जिससे नयन किया जाय [ अर्थात् हे जाया जाय ] उसे 'नेत्र' कहते हैं। इस प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है व**ह** प्रज्ञानेत्र कहळाता है। तथा उलक्ति, स्थिति और प्रलयके समय प्र**ज्ञान** यानी ब्रह्ममें स्थित रहनेवाले अर्थात प्रज्ञाके आश्रित हैं। इस प्रकार पूर्ववत् यह लोक प्रज्ञानेत्र है अर्थात् सभी छोक प्रज्ञारूप **नेत्र**वाला **है,** सम्पूर्ण जगत्का आश्रय प्रज्ञा ही है; अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है।

जो सम्पूर्ण औपाधिक विशेषता-से रहित, नित्य, निरस्नन, निर्मल, निष्क्रिय, शान्त, एक और अद्वितीय है, जो "नेति नेति" इत्यादि [ श्रुतियोंद्वारा ] क्रमसे सर्वविशेषापोहसंवेद्यं सर्वशब्द-प्रत्ययागोचरम् । तदत्यन्तविशुद्ध-प्रज्ञोपाधिसंबन्धेन सर्वज्ञमीश्वरं सर्वसाधारणाच्याकृतजगद्धीजप्र-वर्तकं नियन्तृत्वादन्तर्यामिसंज्ञं भवति । तदेव च्याकृतजगद्गीज-भृतबुद्धचात्माभिमानलक्षणहिर-ण्यगर्भसंज्ञं भवति । तदेवान्त-रण्डोद्धतप्रथमशरीरोपाधिम-द्विराट्रप्रजापतिसंज्ञं भवति । तदुद्धताग्न्याद्यपाधिमद्देवतासंज्ञं भवति । तथा विशेषशरीरोपाधि-ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु ष्वपि **तत्त्रशामरू**पलाभो ब्रह्मणः तदेवैकं सर्वोपाधि मेद भिन्नं सर्वै: प्राणिभिस्ताकिकेश सर्व-प्रकारेण जायते विकल्प्यते चा-नेकधा । ''एतमेके वदन्त्यप्रिं मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्" (मनु० १२ । १२३) इत्याद्या स्मृतिः॥३॥

समस्त विशेषोंका बाध करके जानने योग्य है तथा सब प्रकारके शाब्दिक ज्ञानका अविषय है, अत्यन्त विशुद्ध प्रज्ञारूप उपाधिके सम्बन्धसे सर्वज्ञ तथा जगत्के सर्वसाधारण अव्यक्त बीजका प्रवर्तक वह ईश्वर ही सबका नियन्ता होनेके कारण 'अन्तर्यामी' नामवाला **है; वही** व्याकृत जगतुका बीजभूत विज्ञाना-अभिमानी 'हिरण्यगर्भ' त्माका नामवाला है तथा बही ब्रह्माण्डके भीतर सबसे पहले उत्पन शरीररूप उपाधिबाला 'विराट् प्रजा-पति' संज्ञावाला है। वही उससे उत्पन्न हुए अग्नि आदिकी उपाधि से 'देवता' संज्ञावाला है तथा उस ब्रह्मको ही ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त विशेष-विशेष शरीरोंकी उपाधियोंमें भी उन-उनके नाम और रूप प्राप्त हुए हैं । सम्पूर्ण उपाधिभेदसे विभिन्न बही एक समस्त प्राणियों तार्किकोंद्वारा सब प्रकारसे जाना जाता और अनेक प्रकारसे कल्पना किया जाता है। [इस विषयमें ] ''इसे कोई तो अग्नि बतलाते हैं तथा कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म कहते हैं'' इत्यादि स्मृति भी है ॥३॥

#### आत्मैक्यवेत्ताकी अमृतत्वप्राप्ति

# स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माह्रोकादुत्कम्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत् ॥४॥

वह (वामदेव) इस चैतन्यस्वरूपसे ही इस लोकसे उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत स्वर्गलोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्तकर अमर हो गया, [अमर] हो गया॥ ४॥

स वामदेवोऽन्यो वैवं यथोक्तं 
त्रक्ष वेद प्रज्ञेनात्मनाः येनैव
प्रज्ञेनात्मना पूर्वे विद्वांसोऽमृता
अभूवंस्तथायमपि विद्वानेतेनैव
प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्य
इत्यादि व्याख्यातम्। अस्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके
सर्वान्कामानाप्त्वा अमृतः समभवत्समभवदित्योमिति ॥४॥

शोक्तं इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्मको जाननेवाला वह वामदेव अथवा कोई अन्य पुरुष चेतनात्मस्वरूपसे, ज्युता जिस चेतनात्मस्वरूपसे पूर्ववर्ती तेनैव विद्वान अमरमावको प्राप्त हुए थे उसी प्रकार यह बिद्वान भी इस चेतनात्मस्वरूपसे ही इस लोकसे जा चुकी हैं। अर्थात् इस लोकसे सम- उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत स्वर्गलोकों सम्पूर्ण कामनाएँ पाकर अमर हो गया, [अमर] हो गया—इत्यलम्॥४॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादिशिष्य-श्रीमच्छक्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्गाष्ये तृतीयेऽध्याये

प्रथमः खण्डः समाप्तः

उपनिषत्क्रमेण तृतीयः, आरण्यकक्रमेण षष्ठोऽध्यायः समाप्तः।

👺 तत्सव्

## शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे एधि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधा-म्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्कत्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारमवतु वक्तारम्

🕉 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

---<del>\*\*\*\*\*</del>--

॥ इरिः 🦥 तत्सत् ॥

श्रीहरिः मन्त्राणां वर्णानुऋमणिका

| <b>मन्त्रप्रतीका</b> नि             |       | अ०       | खं∙ | मं • | <b>4</b>   |
|-------------------------------------|-------|----------|-----|------|------------|
| ॐ आत्मा वा <b>इ</b> दम्             | •••   | ų        | 8   | 8    | <b>३</b> ३ |
| अग्निर्वाग्भूत्वा मुखम्             | •••   | 8        | २   | 8    | 88         |
| एष ब्रह्मैष इन्द्रः                 | •••   | ₹        | ?   | ₹ /  | 1.56       |
| कोऽयमात्मेति वयम्                   | •••   | ३        | १   | 8    | 58         |
| त <b>च</b> क्षुषाजिघृक्षत्          | •••   | १        | ₹   | ų    | 48         |
| तच् <mark>छिश्चेना</mark> जिघृक्षत् |       | ٤        | ₹   | •    | ५५         |
| तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत्              | •••   | 8        | ₹   | દ્   | ५४         |
| तस्वचाजिघृक्षत्                     | •••   | १        | ₹   | ৩    | ५५         |
| तत्प्राणेनाजिन्नृक्षत्              | •••   | Ł        | ₹   | 8    | 48         |
| तत्स्त्रिया आत्मभूतम्               | •••   | २        | ধ   | ₹    | ८२         |
| तदपानेनाजिन्नृक्षत्                 |       | 8        | ₹   | १०   | ५५         |
| तदुक्तमृषिण।                        |       | Ę        | 8   | ų    | 66         |
| तदेनत्सृष्टम्                       | •••   | १        | ą   | : ₹  | ५२         |
| तन्मनसाजिन्नक्षत्                   | •••   | ş        | ₹ / | 6    | ५५         |
| तमभ्यतपत्                           | •••   | 8        | 8   | *    | ४०         |
| तमशनायापिपासे                       | • ••• | Ş        | . २ | ų    | 88         |
| तस्मादिदन्द्रो नाम                  | •••   | ŧ        | ₹   | १४   | ६३         |
| ता एता देवता सृष्टाः                | •••   | १        | ₹   | 8    | ४३         |
| ताभ्यः पुरुषमानयत्ताः               | •••   | *        | २   | ₹    | ४६         |
| ताभ्यो गामानयत्ताः                  | •••   | १        | २   | ₹    | ४६         |
| पुरुषे इ वा अयम्                    | •••   | <b>२</b> | *   | 8    | 6.         |
| यदेतदृदयं मनश्चेतत्                 | •••   | ₹        | १   | २    | 98         |

| [ <b>ረ</b> ୭୪ ]           |     |            |   |    |     |  |  |  |  |
|---------------------------|-----|------------|---|----|-----|--|--|--|--|
| स इमॉछोकानसजत             | ••• | ?          | 8 | २  | ३६  |  |  |  |  |
| स ईक्षत कयं न्विदम्       | ••• | १          | ₹ | ११ | ५६  |  |  |  |  |
| स ईक्षतेमे नु लोकाः       | ••• | 8          | 8 | ર  | ?\$ |  |  |  |  |
| स ईक्षतेमे नु लोकाश्च     | ••• | 8          | ₹ | 8  | ५१  |  |  |  |  |
| स एतमेव सीमानम्           | ••• | <b>१</b> - | ą | १२ | 49  |  |  |  |  |
| स एतेन प्रज्ञेनात्मना     | ••• | ą          | ę | ¥  | १०२ |  |  |  |  |
| स एवं विद्वानसात्         | ••• | <b>२</b> ` | 8 | ६  | 69  |  |  |  |  |
| स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत् | ••• | 8          | ş | १३ | ६२  |  |  |  |  |
| सा भावयित्री              | ••• | २          | 8 | ३  | ८३  |  |  |  |  |
| सोऽपोऽभ्यतपत्             | ••• | Ŗ          | 3 | २  | ५२  |  |  |  |  |
| सोऽस्यायमात्मा            | ••• | २          | १ | 8  | ८६  |  |  |  |  |

